# JAINA INSCRIPTIONS.

Containing Index of Places, glossary of names of Shravaka Castes and Goiras of Gachhas and Acharyas with dates.

#### Collected & Compiled

BY

Puran Chand Nahar, M.A., B.L., M.R.A.S.,

Vakil, High Court; Examiner, Calcutta University; Member, Asiatic Society of Bengal; Behar & Orissa Research Society; Sahitya Parishad, Calcutta;

Jaina Shwetambar Education Board, Bombay; &c. &c.

PART I.
(With plates)

OALCUTTA, 1918

Price Rs. 5/-

## Printed by PUNDIT KRISHNA GOPAL MISHRA

at the

#### B. L. PRESS

1-2, Machuabazar Street, Calcutta. Except pp. 1-62 Printed by Ramdhin Singh at the Vishvavinode Press, Azimganj.

AND

Published by V. J. JOSHI, Hony. Manager, Jaina Vividha Sahitya Shastra Mala Office, Benares City.

# जैन लेख संग्रह।

कतिपय चित्र और आवश्यक तालिकायों से युक्त।

#### प्रथम खराड।

### संग्रह कर्त्ता

पूरणचन्द्र नाहर, एम. ए., बि. एल., वकील, हाईकोर्ट; रयाल पसियाटिक सोसायटी, पसियाटिक सोसायटी बेंगाल, रिसार्च सोसाइटी विहार-उड़िसा आदि के मेंबर; विश्वविद्यालय कलकत्ता के परीक्षक इत्यादि २

कलकत्ता

वीरसंबत् २४४४

### TAIN INSCRIBTIONS.

# जैन छेख संग्रह।

भारतके प्राचीन इतिहासके प्रमाणोंके प्रधान साधन लेख ही है। विशेषतः जैनियों के सिलसिले बार इतिहासके अभाव में इन्हों के लेखों का संप्रह बहुत ही आवश्यक है। इतिहास का बहुतसा भाग शिलालेख पर निर्भर है। जो वात शिलालेखसे जानी जा सकती है वह इतिहाससे नहीं, क्योंकि इतिहास में समय परिवर्तनसे फरेफार पड़ जाता है किन्तु पत्थर पर जो कुछ लिखा गया वह पत्थर के अन्त तक बना रहता है। अतपव लेखों से इतिहास को बहुत सी सहायता मिल जाती है। यह आनन्दकी बात है कि आज कल बहुतसे सज्जनोंकी इस पर दूर्ण भी आकर्षित हुइ है। मैं इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकोंका समय नष्ट करना नहीं चाहता, किन्तु संक्षेपमें कुछ स्वना देता इं ताकि इस ओर और भी लोग ध्यान देकर ऐसे संप्रहसे लाभ उठावें और मेरा परिश्रम सफल करें। मुझे लेखों का बहुत दिनों से प्रेम था, खास करके हमारे जैन लेख देखतेही मेरा जी हरामरा हो जाता था, परन्तु अङ्गरेजी जर्नेल, पत्रिका, रिपोर्ट और स्वदेशो भाषाके पत्र या पुस्तकों में लेख देखने के सिवाय स्वयं कोई लेख देखनेका अवसर न मिला था। कुछ दिनोंसे यह जैन लेखों की उपयोगिता मेरे मस्तिष्क में ऐसी घुम पड़ी कि जहां कहीं किसीके पास लेखका हाल सुना या किसी मन्दिरादि स्थानों में गया तो वहां के लेख देखें बिना विक्त को शांति नहीं होती थी। इस कारण मैंने खयं जो लेख पढ़ें है इतने इकड़े हो गये कि इसका एक संग्रह हो सकता है। इसी विवारसे यह कार्यमें में प्रकृत हुआ हं। मेरा संस्कृत आदि भाषाओंमें अधिक प्रवेश नहीं है या में कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, विशेष कर जैन शास्त में मेरा सल्य प्रवेश है, इस कारण बहुतसे लेख पढ़नेमें भ्रम हो गया होगा सो, आशा है, हियो सुधी जन सुधार कर पढ़ेंगे।

लेख खास करके पत्थर और घातु पर ही होते हैं। पत्थर परका लेख घातु से ग्रीघू क्षप हो जाता है। इस कारण प्रायः पत्थर पर का लेख कुछ काल में अस्पष्ट हो जाता है। अतएव मैंने विशेष करके घातु परके लेखों को अधिक पढ़ने का प्रयास किया है। लेखों पर प्रायः निम्नलिखित बातें लिखी रहती हैं:—

- १। वर्ष, मास, तिथि, बार आदि। २। वंश, गोत्र, कुलों के नाम।
- ३। कुर्शिनामा। १। गच्छ,शाखा,गणआदिके नाम।
- ५ । आचारयोंके नाम, शिष्यों के नाम, पहावसी।
- ६ । देश, नगर, ग्रामों के नाम । ७ । कारिगरों के,खोदनेवालों के नाम ।
- द। राजाओं के, मंत्रियों के नाम। १। समसामयिक वृत्तान्त इत्यादि।

उत्यरोक्त विवरणों में जैन श्रावकींकी ज्ञाति, वंश, गोत्रादि और जैन श्रावारींके गच्छ शाखादिकी हो सूची पाठकींकी सेवामें उपस्थित की जायगी, जिसमें सुगमता के लिये (१) ज्ञाति, वंश, गोत्र (२) संवत्, श्रावार्योंके नाम और गच्छ रहेगा। सुन्न पाठकगणको ज्ञात हांगा कि बहुतसे लेखोंमें वंश, गोत्रादिका उल्लेख पूर्णरीति ने पाया नहीं जाता है:—जैसे कि कोई २ लेखमें केवल गोत्र हो लिखा है, ज्ञाति, वशका नाम या पता नहीं है। ज्ञाति वंशादिके नाम भी कई प्रकारसे लिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि "श्रीसवाल" ज्ञातिके नाम लेखोंमें आठ प्रकार से लिखे हुए मिलते हैं [१] उपकेश [२] उकेश [३] उवपश |४] उत्परा [५] उपसवाल [६] ओसलवाल [७] ओश [८] ओसवाल। लिखना निष्यां तन है कि यहां सूचीमें ऐसे आठ प्रकारके नामोंको एक 'ओसवाल' हैडिङ्ग में दिया गया है। इसी प्रकार कोई २ लेखोंमें आवार्यों के नाम, उनके शिष्योंके नाम, गच्छादि का विवरण पूर्णतया नहीं है। प्रतिष्ठास्थानोंके नाम भी बहुतसे लेखोंमें बिलकुल नहीं है। प्ररातस्वप्रेमी सज्जनगण अच्छी तरह जानते हैं कि प्राचीन विषय में ऐसो बहुतसी कठिनाइयां मिलती है, स्थान २ में प्राचीन लेख विस गये हैं, इस कारण बहुत सी जगह प्रयत्न करने पर भी खुलासा पढ़ा नहीं गया है।

यह "लेख संग्रह" संग्रह करनेमें हमें कहां तक परिश्रम और व्यय उठाना पड़ा है सो सुन्न पाठक समझ सक्ते हैं; "नहि वर्ण्या विजानाति गर्भप्रसविदेनाम्।" अधिक लिखना व्यर्थ है। यह संग्रह किसी भी विषयमें उपयोगी हुआ तो मैं अपना समस्त परिश्रम सफल समझूंगा।

आशा है कि और २ आचार्य, मुनि, विद्वान् और सज्जन लोग भी जैन लेख संग्रह करनेमें सहायता पहुंचावें और उनके पास के, या जिस स्थानमें वे विराजते हीं वहांके जैन लेखों को प्रकाशित करें तो बहुत लाभ होगा और शीघृ ही एक अत्युत्तम संग्रह बन जायगा। किं बहुना।

इ० स० १८१५

निवेदक— पूरणचन्द्र नाहर।

# सूचीपता।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पत्रा                                   | क          |                                              | पत्रांक    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|---|
| अजिममंज [ भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूर्शिदाबाद ]                           |            | कठकता                                        |            |   |
| सुमतिनाथजीका मन्दिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 9          | धर्मनाथ स्वामीका मंदिर '''                   | २२।६५      | Š |
| पद्मप्रभुजीका ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••                                     | 3          | महावीर स्वामीका " …                          | २९         | ì |
| भैमिनाथजीका ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 8          | चंद्रप्रसुजीका ,, '''                        | २८         |   |
| चिंतामणिजीका ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                     | ų          | शीतलनाथजीका " '''                            | २६         |   |
| संभवनाथज्ञीका ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                       | ।२१        | माघोलालजीका घर दे० ( बड़तहा )                | \$0        | ì |
| शांतिनाथजीका 🥠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••                                     |            | माधोलालजीका घर दे॰ ( मुर्गिहद्दा )           | 74         |   |
| सांवलीयाजीका ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                     | 5          | जीवनदासजीका घर दें०                          | 3 <i>?</i> | 1 |
| राय बुधसिंहजी का घर दे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                     | .9         | पन्नाळाळजीका घर दे०                          | en         |   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | •          | आदिनाधजीका देरासर                            | 3816S      |   |
| बालूचर [ मुर्शि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ।दाषाद <b>्र</b>                        |            | चंपापुरी [भागलपुर]                           |            |   |
| आदिनाथजीका मन्दिर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | C          | वासुपूज्यजीका मंदिर                          | <b>ຊ</b> ວ | 1 |
| विमलनाथजीका 🥠 😬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ••• •••                               | १०         | नाथनगर (भागलपुर                              |            |   |
| संभवनाथजीका ,, ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •• ••                                 | १२         | सुखराजजीका घर देरासर                         | ं ··· ३७   | ł |
| सांवलीयाजीका " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •• •••                                | १५         | भागलपर                                       |            |   |
| द्दादाजीकास्थान · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १७         | वासुपूज्यजीका मंदिर                          | ·· ३८      | F |
| रायधनपतसिंहजीका घर दे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *** *** ***                             | 68         | काकंदी [ विहार ]                             | * -        |   |
| किरतचन्दजीका घर दे० 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •••                                   | 94         |                                              |            |   |
| कठगोला [ मुधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्षदाबाद ]                              |            | सुविधिनाथजीका मंदिर                          | 88         | ļ |
| " ।<br>आदिनाथजीका मन्दिर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | १७         | क्षत्रिय कुंड [विहार]                        | ]          |   |
| महिसापुर [मुदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร์สเพเส 1                               | 1,0        | महावीर खामीजीका मंदिर "                      | 53         | ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्राद्राचाद् ।                           |            | गुणाया [ विहार ]                             |            |   |
| क्रगत्शेठजीका मन्दिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ··· ···                                 | śc         | श्रीमहावीरजीका मंदिर '''                     | ··· ວສ     | 4 |
| कासिमबाजार [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुशिदाबाद ]                             |            |                                              | ···        | ١ |
| नमिनाथजीका मंदिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | १७         | पावापुरी [ विहार ]                           | ,          |   |
| ्दस्तुरहाट [ मुर्गि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्शदाबाद 1                              |            | समवसरण                                       | 88         | } |
| जीर्ण मन्दिर " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *** **********************************  | <b>२</b> १ | ्रजलमंदिर ··· ··· ···<br>गांव मन्दिर ··· ··· | ,,,        |   |
| The state of the s |                                         | "          | गाव भाग्युर                                  | ું કહ      | 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |            |                                              |            |   |

|                       |                |          | पन्न  | पत्रीक            |                               |              |  |  |
|-----------------------|----------------|----------|-------|-------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
|                       | विह            | ार       |       |                   | चिकागो [ अमेरीका ]            |              |  |  |
| मधियान महलाय          | ता मन्दिर      |          | •••   | ५२                | डाँ० कुमार खामी               | \$ \$        |  |  |
| <b>चंद्रप्रभुजीका</b> | עג             | ***      | * * • | 48                | इङ्गलेन्ड                     |              |  |  |
| <b>आदिनाध</b> नीका    | 95             | •••      | •••   | 44                | मे॰ लुवार्ड                   | 39           |  |  |
|                       | राजग           | रह       |       | जयपुर [राजपूताना] |                               |              |  |  |
| पार्श्वनाधजीका म      | iदिर           | •••      | •••   | 40                | व्यापारीओंके पासकी मूर्त्तिपर | ę,           |  |  |
| बिपुलगिरि             | ***            | •••      | •••   | ६४                | अजमेर [राजपूताना]             |              |  |  |
| रत्नगिरि              | •••            | •••      | ***   | 44                | बारलीं गाव से प्राप्त पत्थर   |              |  |  |
| उ <b>दयगिरि</b>       | •••            | •••      | •••   | 44                |                               | "            |  |  |
| खर्णिगिरि             | • * *          | • • •    | •••   | Ęg                | यनारस [काशी]                  |              |  |  |
| वैभार गिरि            | •••            | •••      | •••   | 59                | सुतटोलाका मंदिर               | ٤G           |  |  |
|                       | क्ंडल          | पर       |       | षटूजीका ,,        | 33                            |              |  |  |
|                       | •              | <b>9</b> |       |                   | पटनीटोलेका ,, ,               | ,,           |  |  |
| आदिनाथजीका म          | विदेर          | •••      | •••   | 90                | चुन्नीजीका ,,                 | ,,           |  |  |
|                       | पटः            | ना       |       |                   | रामचन्द्रजीका "               | 200          |  |  |
| पार्श्वनाथजीका म      | <b>र्ग</b> दिर | •••      | •••   | 93                | प्रतापसिंहजीका ,, · · ·       | १०२          |  |  |
| दादावाड़ी             | •••            | •••      | •••   | ८३                |                               | १०१          |  |  |
| स्थुलभद्रजीका म       | विदर           | ***      | •••   | ۲ą                | सिंहपुरी [ घनारस ]            |              |  |  |
| शेठ सुदर्शनजीका       | ,,             | •••      | •••   | CŞ.               | कुशलाजीक ( मंदिर              | १०३          |  |  |
|                       | समेत ि         | शेखर     |       |                   | मिर्जापुर                     |              |  |  |
| ऋजुवालका              | •••            | ***      | •••   | ८४                | पवायती मंदिर                  | ,,           |  |  |
| मधुषन                 | •••            | •••      | •••   | ע                 | धनसुखदासजीका "                | 40'4         |  |  |
| टोंकके चरणीं पर       | •••            | ***      | * * * | ૮ક                | दिल्ली                        |              |  |  |
| à                     | जपरा           | आसाम ]   |       |                   | चेलपूरीका मंदिर               | १०६          |  |  |
| ं<br>रायमेघराजजी का   |                | / ]      |       | •                 |                               | १०ए          |  |  |
|                       |                | • • •    | • • • | ६३                | चिरेखानेका "                  | ११६          |  |  |
|                       | म्यानक         | [जर्मनी] |       | عدر               |                               | १२३          |  |  |
| <b>जा</b> डुधर        | • • •          | • * •    | • • • | ξĘ                |                               | ૄ <b>૨</b> ફ |  |  |

| पत्रांक                                  | पश्रांक                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| , अजमेर ।                                | शज्ञय पर्वत ।                           |
| भौडी पार्श्वनाथजी का मन्दिर *** *** १२४  | साकरचन्द प्रेमचन्दकी दुंक १६०           |
| सम्भवनाथजी का ,, ••• ••• १२७             | प्रेमाभाई हेमाभाईकी " " " १६१           |
| दादाजीकी छत्री ,, १३३                    | प्रेमचन्द मोदीकी ,, *** *** ,,          |
| जयपुर।                                   | दोड वावहाभाईकी ,, … ः १६३               |
|                                          | दोठ मोतीशाको ,, १६५                     |
| थति श्यामलालजीके पास मृत्तिं यो पर १३४   | म्,ल ( आदिश्वरकी ) ,, ,,                |
| यति किशनचन्द्जीके पास मूर्त्तियों पर १३५ | राणकपुर।                                |
| जोधपुर ।                                 | आदिनाधजीका मन्दिर १६५                   |
| महावीर स्वामीजीका मन्दिर १३६             | सादही।                                  |
| केसरीयानाथजीका ,, १४२                    |                                         |
| मुनिसुव्रत स्वामीजीका " ५४३              | <b>\</b>                                |
| धर्मनाथजीका ,, … १४४                     | नाकोडा ।                                |
| दिनाजपुर।                                | जैनमन्दिर ,,                            |
| बन्द्रप्रभु स्वामीका मन्दिर १४६          | घालोतरा ।                               |
| धुलेवा रिखमदेव (मेवाड)                   | शीतलनाधजीका मन्दिर ५९४                  |
| केसरीयानाथजीका मन्दिर " " १४६            | केसरीयानाथज्ञीका मन्दिर १७६             |
| हादाजीकी छत्री १५१                       | वाहमेड ।                                |
| पगलीयाजी , ,,                            | • •                                     |
| पालीताणा (काठियावाड )                    | बड़ा मन्दिर श्रीपार्श्व नाथजीका 😬 💛 ५९८ |
| योतीसुखीयाजीका मन्दिर १५२                | यति इन्द्रचन्दजीका उपाश्रय " १९३        |
| शेठ नरसिंह केशवजीका ,, १५३               | गोपोंका ,, ,,                           |
| शेठ नरसिंह नाथाका ,, १५४                 | मेडता।                                  |
| शेठ कस्तुरचन्दजीका ,, ,,                 | आदिनाधजीका मन्दिर ९८०-                  |
| गोडी पार्श्वनाथजीका ,, १५५               | पार्श्वनाथजीका मन्दिर " ९८१             |
| पति करमचन्द हेमचन्दका ,, १५८             | वासुपूज्यस्वामीका , १८२                 |
| षड़ा मन्दिर (गांवमें ) ,, ,,             | धर्मनाथजीका 🚜 ,                         |
| दिगंबरीका पञ्चायती ,, १६०                | आदिश्वरजीका नया ,, " १८४                |
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                         |

|                                       |            | पत्र  | ांक         |                                          |        | ঘ          | त्रांक       |
|---------------------------------------|------------|-------|-------------|------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| चिन्तामणिपार्थ्व नाथका 🥠              | •••        | ••    | ९८९         | केवि                                     | ंद ।   |            |              |
| कड़लाजीका "                           | ***        | •••   | 358         | पार्थ्वनाथजीका मन्दिर                    | •      | •••        | ६२३          |
| महावीरजीका •,                         | ***        | •••   | 51          | J0                                       | ाही।   |            |              |
| तपमच्छका उपाश्रय                      | •••        | •••   | 927         | महावीरजीका मन्दिर<br>-                   |        |            | 773          |
| ओसिय                                  | TI         |       |             |                                          |        |            | २२६          |
| महावीर स्वामीका मन्दिर                | •••        | •••   | १६२         | सांडेर                                   | 19 1   |            |              |
| सचियाय माताका 🥠                       | •••        | •••   | 239         | शान्तिनाधजीका मन्दिर                     | •••    | •••        | २२ट          |
| डुंगरीके चरण पर                       | ***        | •••   | 339         | नान                                      | IT 1   |            |              |
| पार्छी                                | t          |       |             | जैन मन्दिर                               | • • •  | •••        | २२६          |
| सौठवा मन्दिर                          | ¢ h w      | ***   | 99          | <b>लाल</b> र                             | (इ. ।  |            |              |
| गोद्वीपार्श्व नाथका मन्दिर            |            | •••   | २०४         | जैन मन्दिर                               | •••    | •••        | <b>२३१</b>   |
| लोढारो वासका 🥠                        | •••        | •••   | २६५         | हरुंद                                    | श      |            |              |
| शान्तिनाथजीका 🥠                       | · · · .    | •••   | ••          | महावीरजीका मन्दिर                        | **4    | •••        | * 9          |
| सोम्नाथजीका ,.                        | •••        | • • • | 55          | मानाजीका ,                               | 4+4    |            | २३३          |
| नाडोर                                 | <b>ह</b> । |       |             | <b>खल्डरमें</b> सिला <b>दु</b> आ पत्थर प | ार …   | •••        | २३४          |
| आदिनाथजीका मन्दिर                     | •••        | •••   | २०६         | जाहे                                     | ार ।   |            |              |
| ताम्न शासनमें                         | •••        | •••   | २०६         | महावीरजीका मन्दिर                        | •••    | •••        | રક્ષ્        |
| नाइलाइ                                | हैं।       |       |             | चोमुखजीका ,,                             | * = *  | ***        | २४३          |
| अदिनाथजीका मन्दिर                     | •••        | •••   | <b>२</b> १२ | तोपखानामें                               | •••    |            | २३८          |
| नेमिनाधजीका 🥠                         | •••        |       | २१९         | हरर्ज                                    | + .    |            |              |
| कोट सोलं                              | की।        |       |             |                                          |        |            | 503 <b>5</b> |
| जैन मन्दिर                            | •••        |       | <b>२</b> १८ | जैन मन्दिर                               |        | ·          | २४३          |
| घाणैरा                                | 29T )      |       |             | जून'                                     |        |            |              |
| क्रेंन मन्दिर                         | •••        | •••   | 1           | जैन मन्दिर                               | ***    | • • •<br>: | <b>२</b> ४५  |
| <sub>्कन मान्दर</sub><br><b>छेलार</b> |            | - • • | 25          | जूना ह                                   | वेडा । |            |              |
| अप्तर<br>आदिनाथाजीका मन्दिर           | •••        | 4 : 5 | २१७         | जैन मन्दिर                               | •••    | ***        | २४५          |
| फलोदी                                 |            |       | de          | नगर ग                                    | ांच ।  |            |              |
| बड़ा जैन मन्दिर                       | n oʻsh     | ***   | २२१         | जैन मन्दिर                               | • • •  | ***        | २४ <b>७</b>  |

| t           |             |          | पः      | शंक         |             |               | -        | पत्र   | ांक          |
|-------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|--------------|
|             | सांचीर      |          |         |             |             | ষ্ঠ           | ीणा      |        | 77           |
| जैन मंदिर   | •••         | •        | ***     | २४८         | जैन मन्दिर  | ***           | ***      | •••    | રક્          |
|             | रत्नपुर     |          |         |             |             | छाज-          | नीतोडा   |        |              |
| जैन मंदिर   | -           |          | •••     | २४८         | जैन मन्दिर  | •••           | •••      | •••    | २६७          |
|             | चिलाड       | †        |         |             |             | नोति          | द्या     |        |              |
| जैन मंद्रिर | •••         |          | • • •   | २५०         | जैन मंदिर   | •••           | •••      | ***    | २६ ह         |
|             | बोहिया (मा  | रवाड़    | )       |             |             | कोट           | रा       |        |              |
| जैन मंदिर   |             | •        | ***     | २५०         | जैन मंदिर   | ***           | • • •    | ***    | २६६          |
|             | कोटार [ गोइ | ड़वाड़ े | ]       |             |             | वरम           | ाण       |        |              |
| जैन मन्दिर  |             | • • •    | •••     | २५१         | जैन मन्दिर  | •••           | •••      | ***    | २६७          |
|             | ्र किराडू   |          |         |             | _           | लोट           | ाना      |        |              |
| कुमारपालका  | जोणं मन्दिर | •••      | •••     | 248         | जैन मिन्द्र | •••           | •••      | • • •  | २६६          |
| • •         | सुंघा पह    | ाड़ी     |         |             |             | माक           | रोरा     |        |              |
| जैन मन्दिर  | •••         | •••      | ***     | २५३         | जैन मन्दिर  | •••           |          | ***    | २६६          |
| * ~         | घटियाल      | T        |         |             |             | धवर्ष         | ो        |        |              |
| जैन मन्दिर  | •••         | •••      | ***     | २५६         | जैन मंदिर   | ***           | ***      | •••    | <b>२७</b> ,  |
|             | पिंखवाड     | Ţ        |         |             |             | सीवेः         | ττ       |        |              |
| जैन मन्दिर  | •••         |          | • • •   | २६२         | जैन मंदिर   | •••           | • • •    | •••    | 295          |
|             | वीरवाडा     | 1        |         |             |             | जीरावल प      | पाश्चनाः | व      |              |
| जैन मन्दिर  | •••         | ••       | •••     | २६५         | जैन मंदिर   |               |          | •••    | 290          |
| <b>a</b>    | वसंतगढ़     |          |         |             | जा ग माप्र  |               |          | )****  | 730          |
| जैन मन्दिर  |             | •••      | ***     | <b>२</b> ६५ | 4           | अंजारा        | पारवना   | 4      |              |
| 2) -        | पालडी       |          |         |             | जैन मंदिर   | •••           | •        |        | २७३          |
| जैन मन्दिर  | •••         | ••       | ••      | २६५         |             | कापडा प       | ाश्वनाथ  |        |              |
|             | कालाजर      |          |         |             | जैन मन्दिर  | ***           | ***      | ***    | 293          |
| सैन मन्दिर  | •••         | ••       | ***     | २६६         |             | अर            | उवर      |        | •            |
|             | कामद्रा     |          |         |             | जैन मंदिर   | •••           | 4 * *    | ***    | २ <b>७</b> ४ |
| जैन मंदिर   | •••         | •        | •••     | २६६         | St 41 11141 | ו זבעו        | जन्मजाम  |        |              |
| •           | उथमा        | •        |         |             | <b>.</b>    | पटना <b>ग</b> | नुग्यम   | ***    | 2.65         |
| जैस मन्दिर  |             | ••       | Barrier | २६६         | पाषाणके चर  | णा पर्        | ***      | boson- | <b>२७9</b>   |

| प्रतिष्ठास्थान ।  अजमेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |                   | लेखांक               | ,            |               |            | लेखांक            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|
| अजमेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TT                 | ETT.       | TSTEE )           |                      | कलागर (कार   | ठाजर )⋯       | •••        | <b>६५</b> ६       |
| अजिमगञ्ज ( मुर्थिदाबाद ) ८५।ऽ६११४२ हायर र ८५० हार ८५०                                                                                                                                                                                                                                     |                    | तक्श       | रथाण ।            |                      | काकंदी       | ***           | •••        | 803               |
| स्वतरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | •••        | ***               | <b>पृ</b> ६ ह        | काकर         | •••           | ***        | 8८१               |
| अलबर १००० अष्टार १००० अष्टार १६०० अष्टार १६२० अष्टार १६२० अष्टार १६२० अष्टार १६२० अष्टार १६६०० ११११२२३५१६३६०१३०२३२८२ स्वीराट कृष १६५० अष्टे १६६०० अष्टे १६६००० अष्टे १६६०००० अष्टे १६६०००० अष्टे १६६०००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६०००० अष्टे १६६००० अष्टे १६६०० अष                                                                             | अजिमगञ्ज ( मुशि    | र्शदाबाद ) | ***               | ८५।ऽ६।१४२            | कायपा        | •••           | ***        | .894              |
| अष्ठार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अतरी …             | • • •      | *** ***           | ઇર                   | कालघरी       | ***           | • • •      | ई ध               |
| अहमदाबाद :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अलवर •••           | •••        | •••               | 2000                 | कालुपुर      | ***           | •••        | ६६७               |
| श्विष्ठाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अष्टार …           | • • •      | ***               | ५३२                  | कास्मावजार ( | मुर्शिदाबाद ) |            | हराट              |
| शहिलाणी "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अहमदाबाद् '''      | ६६।७       | रार्ष्याइपहाइद्दं | ग <b>३७२।३८</b> २    | कीराट कृप    | ***           | ***        | દઇર               |
| आगरा " रत्पाइ००१३०६।३१०१ खहेडा " ८८६<br>३२२।४३३१५०६ खुदीमपुर " २२१<br>आगण " १२५ गणवाड़ा " ६५७<br>आरामपुर " ३२० गंधार " ३००१६०८-६५६।६६६<br>आवरणी " ७६८ गुनिशला " १००१२८।५०६।१८०<br>आसलपुर " ८५६ गुनिशला " १००१२८।५०६।१८०<br>आसलपुर " १२० गुनिशला " १००१२८।५०६।१८०<br>असलपुर " १२० गुनिशला " १००१२८।५०६।१८०<br>इडर " १२० गुनिशला " १००१२८।५०६।१८०<br>ग्रेडडी " ३<br>इन्द्रप्रका (दिली) " ५२६ गोरहंया " ५५७<br>उद्यगिर (राजगृह) " १५३।२५६।२५५<br>गोरलंखा " १५७<br>उपवेश (बोसिया) " १३४<br>उपवेश (बोसिया) " १३४<br>उमापुर " १३०।१८६।५५८<br>ऋजुवालुका " ३३६ चंपानगर " १४३।१६६५<br>ऋजुवालुका " ३३६ चंपानगर " १४३।१६६५<br>ऋजुवालुका " ३३६ चंपानगर " १४३।१६६५<br>ऋजुवालुका " ३६६ चंपानगर " १४३।१६६५<br>ऋजुवालुका " ३६६ चंपानगर " १६३०।१८६।६५८<br>ऋगिरोस " १३०।१८६।१५८<br>ऋगिरोस " १८० चंपानगर " १६३०।१८६।१५८<br>ऋगिरोस " १६०।१८६।१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                   | <b>४</b> ४४।५२६      | कोठारा       | •••           |            | <b>६</b> ५२       |
| भ्रामेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अहिलाणी            | ***        | ***               | ४४८                  | कोरडा        | •••           | •••        | १०६               |
| भ्रामेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आगरा               | ***        | २७५।३००।३०४       | :।३१८।३११            | खहेडा        | •••           | • • •      | ·                 |
| भामेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            | <b>ે</b> ફર       | राध३३१५०६            | खुदीमपुर     | •••           | 5 # 0      | <b>२</b> २१       |
| आरामपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भामेण              | ***        |                   | १२५                  |              | 672           | ***        | ६४७               |
| आसळपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आरामपुर            | • • •      | 4 + 4             | ३२७                  |              | ***           | इल्हाई ० व | : <b>६५३।७</b> ६६ |
| आसलपुर ८५६ मुख्यर ग्राम (बड़गांव ) २ १९ इस्टर ६२९ जो हडी १ १६ वोर्स्या ५५४ वेर्स्य विद्या ५५४ वेर्स्य विद्या ५५४ वेर्स्य विद्या ५५४ वेर्स्य विद्या १५४ वेर्स्य वेर्स्य १५४ वेर्स्य वेर्स्य १५४ वेर्स्य १५४ वेर्स्य वेर्स्य १५३ वेर्स्य १५४ वेर्स्य १६३ वेर्स्य १६६३ वेर्स्य १६३ वेर्स्य १६४ वेर्स्य १६३ वेर्स्य १६३ वेर्स्य १६४ वेर्स्य १६                                          | आवरणी              | •••        | ***               | ७ई८                  | गुनशिला      | • • •         | ·          |                   |
| इसर (दिली) प्रम् निर्मा प्रम् निर्मा प्रम् निर्मा प्रम् म्रम् निर्मा प्रम् म्रम् म्रम् स्रम् प्रम् म्रम् स्रम् प्रम् प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आसलपुर             | •••        | ***               | ૮५ દ                 |              | डुगांव )      | •••        | -                 |
| इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) प्रश्नि स्थाप प्रश्नि स्थाप स्थाप प्रश्नि स्थाप स्थाप प्रश्नि स्थाप स्थाप प्रश्नि स्थाप प्रश्नि स्थाप प्रश्नि स्थाप स्थाप प्रश्नि स्थाप प्रश्नि स्थाप प्रश्नि स्थाप स | इंडर               | •••        | *, *              | ६२९                  |              | ***           | • • •      | <b>9</b> 4        |
| उदयगिर (राजगृह) २५३।२५४।२५५ गीठकुँडा 99२<br>उदयगुर ६४५।७४४ गीठिया ४७६<br>उद्यवगर ६८७ चंपकदुर्ग ८५०<br>उपकेश (ओसिया) १३४ चंपकनर ४३४<br>उमापुर ४८० चंपानगर १४३।१६०<br>ऋजुञालुका ३३६ चंपापुरी १३७।१४६।१५८<br>कड़ी ३५ चंपाया ५१०<br>कमठमेर ४८३ चंपरा याम ५६४<br>कर्यरहेटक ६८१ जयनगर १६३<br>कठकत्ता ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इन्द्रप्रसा (दिली) | ) ***      | •••               | ५२६                  | 1            | ***           | ***        |                   |
| जदयपुर ६४५।७४४ गीळीपा ४५६<br>उस्तनगर ६८७ चंपकहुर्ग ८५०<br>उपकेश (ओसिया) १३४ चंपकनर ४३४<br>उमापुर ४८० चंपानगर १४३।१६५<br>ऋजुवालुका ३३६ चंपापुरी १३७।१४६।१५८<br>कही ३५ चिमणीया ५१०<br>कमलमेर ४८३ चंपरा याम ६२४<br>कर्यरहेटक ६८१ जयनगर १६३<br>कलकत्ता ४७ जलवाह २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उद्यंगिरि ( राजर   | पृह् )     | २५३               | <b>धेरप्रधारप्</b> प |              | ***           | . * * *    |                   |
| उपनेश (ओसिया) १३४ चंपकतुर्ग ४५७<br>उपनेश (ओसिया) १३४ चंपकतर ४५५<br>उमापुर ४८० चंपानगर १४३११६५<br>अस्तुवालुका ३३६ चंपापुरी १३७१४६११५८<br>कही ३५ चिमणीया ५६०<br>कमलमेर ४८३ चुंपरा याम ६२४<br>कर्षबहेटक ६६२ जयनगर १६३<br>कलकत्ता ४७ जलवाह २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>उदयपुर</b>      | •••        | •••               | १८५१७८८              |              | ***           | ***        | 288               |
| उपकेश (आसिया) १३४ चंपकतर ४:४<br>उमापुर ४८० चंपानगर १४३।१६५<br>ऋनुवालुका ३३६ चंपापुरी १३७।१४६।१५८<br>कही ३५ चिमणीया ५१०<br>कमलमेर ४८३ चुंपरा याम ६२४<br>कर्परहेटक ६८१ जयनगर १६३<br>कलकता ८७ जलवाह २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उद्मननगर           | ***        | ***               | <b>ह</b> इ अ         | 1            | • • •         |            |                   |
| <ul> <li>डमापुर</li> <li>अहतुवालुका</li> <li>कही</li> <li>कही</li> <li>कमलमेर</li> <li>अटर चंपानगर</li> <li>वैष्पिया</li> <li>अहत्वालुका</li> <li>कमलमेर</li> <li>अटरे चंपरा बाम</li> <li>इस्प्र<br/>कर्परहेटक</li> <li>इस्प्र<br/>करवक्ता</li> <li>उट्ठाव्यह</li> <li>इस्प्र<br/>अलवाह</li> <li>उट्ठाव्यह</li> <li>उट्ठाव्यह</li> <li>उट्ठाव्यह</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उपकेश ( ओसिय       | π)         | ***               | १३४                  | i            | ***           | •••        |                   |
| सहनुवालुका ३३६ चंपापुरी १३७।१४६।१५८<br>कड़ी ३५ चिमणीया ५१०<br>कमलमेर ४८३ चुंपरा बाम ६२४<br>कर्परहेटक ६६१ जयनगर १६३<br>कलकता ८७ जलवाह २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उमापुर             | ***        | •••               | 8<6                  | :            | ***           | ***        | १४३।१६५           |
| कही २५ चिमणीया ५१०<br>कमलमेर ४८३ चुंपरा श्राम ६२४<br>कर्षरहेटक ६६१ जयनगर १६३<br>कलकता ८७ जलबाह २९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋजुवालुका          | * * *      | ***               | ३३६                  | 1            | •••           | १३७        |                   |
| क्ष्मलमेर · · · · · · । ४८३ चुंपरा ग्राम · · · · · १६३<br>कर्षरहेटक · · · · · · १६३<br>कलकता · • · · · ८७ जलबाह · · · · · २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कड़ी               | •••        | •••               | <b>3</b> 4           |              | •••           |            |                   |
| कर्परहेटक ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>कमल</b> मेर     | •••        | ***               | <b>४८३</b>           |              | ***           | ts 4 4     |                   |
| कलकत्ता • अप ः ८७ जलबाह • • ः २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कर्परहेटक          | •••        | ***               | ह⊏१                  | 9            | ***           |            |                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कलकता              | • 4        |                   | دع                   |              | ***           | •••        | •                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कलवर्गा            | •••        | १९३               | १६७५।६७६             |              | 6 P F         |            |                   |

### [ 8 ]

| •                  |       |        | <b>लेखां</b> क      | 1                 |           |                   | लेखांक                |
|--------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| जाणांधारा          | * * 5 | ***    | २८३                 | नन्दियाक (नोदिया) | • • •     |                   | <b>દ</b> દું <b>ર</b> |
| जालोर              | •••   | •••    | C391604             | नल                | 4 6 41    |                   | २८१                   |
| <b>कावरनगर</b>     | ***   | ***    | ७१५                 | नलीतपुर           | 400       | •••               | ६५४।६५५               |
| जावालीपुर          | ***   | •••    | 6681800             | नागपुर            | • • •     | * * *             | ५८०।६१३               |
| जीरावला पार्श्वनाथ | •••   | ***    | 3031503             | नाणा              | * * *     | • • •             | 633                   |
| कीर्णदुर्ग         | •••   | •••    | <b>ξ99</b>          | नापलीया           | # # #     | ***               | Ę                     |
| जैनगर              | •••   | •••    | ५१६                 | पत्तन             | ***       | <b>२१।५१।५</b> ६  | ३११६११५५              |
| जोधपुर             | > + 6 | ••• ६१ | रादरटादइट           |                   | ५०४       |                   | 14दिदाटपष्ट           |
| झ्ंझणू             |       | ***    | श्चर्               | पाटण              | • • •     | •••               | 3:0                   |
| डिंडिला ग्राम      | •••   |        | ઌૡ૾૽ૡ૽              | पहिका             | <08       | , <b>८१३।८</b> १४ | 1८६५।८३२              |
| ढेंढे या           | ***   | •••    | ५६८                 | पालिका            | ***       | ***               | 530                   |
| तिज्ञारा           | ů s ø | ***    | <b>४</b> २ <b>१</b> | पाछी              | • • •     | 54.4              | ((८२६ँ।८२७            |
| दंतराई             | 6     | • • •  | ૭૩                  | पत्यपद            | •••       | . • •             | <b>តំ ១</b> តំ        |
| द्रधालीया          | • • • | ***    | ४६६                 | पाटलिपुत्र        | 4 6 0     | * * *             | 30%                   |
| दिश्चि             | •••   | ***    | <b>५२७</b>          | पाटलिपुर          | 4 < 4     | इ२०               | ३२८ ३३०               |
| दिवसा              | •••   | * • •  | ६२४                 | पाडली             | ***       |                   | 320                   |
| हिएव <b>न्दर</b>   | •••   | ***    | ९३०                 |                   | •••       | 1 + 6             |                       |
| देवक पसन           | •••   | ***    | <b>६६</b> ६।६७०     | पांडलीपुर         |           |                   | 343.348               |
| धंध <b>ूका</b>     | •••   | •••    | 3                   | पडलीपुर           | ***       | •••               | 293                   |
| धमडका (क्वळ)       | h     | •••    | १२३                 | पटना              | * * *     | * * *             | <b>3</b> 8%           |
| ं <b>घांदू</b>     | ***   | •••    | ४२३                 | पाटझिल ( पालड़ो ) | ***       | * * *             | George                |
| धार                | ***   | •••    | ६ं२१                | पाटरी             |           | ***               | <b>ક</b> રર           |
| <b>भुले</b> वा     | •••   | •••    | दै२७ ६४६            | पानविहार          | •••       | ***               | 3€                    |
| <b>नड</b> ्ल       | •••   | ८३७।८३ | हाटप्रपाटहर         |                   | 0.41\10.6 |                   |                       |
| नदृत               | •••   | •••    | ६८३।६८८             | पावापुरी          | scalle:   |                   | <b>।२०६।३१</b> ०      |
| नडूल डागिका        | •••   | ८८५।८८ | ३।८४६।८५७           | पींडरवाड़ा        | 444       | ७३।६४५            | ।६४६।६४४              |
| नहुलाइ             | •••   | •      | धादपद्दीटपट         | पीडवाड़ा          | ***       | £8£               | <b>१६५३१६५</b> १      |
| नाडलाई             | •••   | • • •  | <b>E89</b>          | प्रयाग            |           | •••               | १४५                   |
| <b>नन्द</b> कुळवती | •••   | ***    | <b>ट</b> ५२         | फलवर्द्धिका       | ***       | £**               | <b>6991698</b>        |

|                   |             |        |          | ले                   | खांक        |              |         |             | ē       | खांक             |
|-------------------|-------------|--------|----------|----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------|------------------|
| वम्बई             | •.•         | •••    | •••      | ₹90,                 | 398         | माश्चपुरू    | •••     | •••         | •••     | 300              |
| बरागाम            | •••         | •••    | •••      | •••                  | २१७         | मालवक        | ***     | •••         | •••     | 99               |
| बहाष्ट्रपुर       | •           | ••     | •••      | •••                  | 854         | माल्यबन      | • • •   | ( to        | . ***   | १५२              |
| बहुविध            | • • •       | •••    |          | •••                  | 953         | माल्हेणसू    | •••     | •••         | ***     | <b>€</b> २२      |
| बालुचर (          | मुर्शिदाबाद | ) "    | . 36, 34 | , 84, <del>કર્</del> | ,335        | मिधिला       | •••     | •••         | . 6     | \$4,986          |
| बाहडमेर           | ***         | •••    | •••      | •••                  | 293         | मिरजापुर     | •••     | •••         | •••     | २३३              |
| बीकानेर           | •••         | •••    | •••      | •••                  | १३८         | मुंजिगपुर    | ***     | •••         |         | 885              |
| बौलाडा            | •••         | •••    | •••      | •••                  | <b>ए</b> ३७ | मुर्शिदाबाद  | ***     | 4£, £0,     | १३८, १६ | 39, <b>ફ્</b> ૯૬ |
|                   | •••         | •••    |          | •••                  | 999         | मेरुता ( मेड | ता) …   | ४५५, ५४३, ७ | 40, 948 | 3, 923,          |
| ब्ब्याणा          |             |        |          |                      |             |              |         | 9<8, 9<9,   | ८२६,८२  | €, €0€,          |
| बेगमपुर (         | पटना )      | •••    |          | इ २ र,               | ३३३         | मेळीपुर      | • • •   | ***         | •••     | <b>६६५</b>       |
| भट्टनगर           | •••         | •••    | •••      | •••                  | 40          | मोढ़         | •••     |             | •••     | 984              |
| भरतपुर            | ***         | •••    | ***      | •••                  | १६२         | मोरकरा       | •••     | •••         | ,       |                  |
| भाणावट            |             | • • •  | •••      | •••                  | 992         |              |         |             |         | दधर              |
| भारठा             | •••         | ***    | •••      | •••                  | ६६८         | रणसण         |         | •••         | •••     | 498              |
| भिन्नमाल          | •••         | •••    | •••      | •••                  | ५४१         | रतनगिरि (    | राजगृह) | २४६,        | २५०, २५ | १, २५२           |
| भिल्लमाल          | •••         | ***    | •••      | •••                  | ६५९         | रत्नपुर      | •••     | •••         | £3      | ५, ६३६           |
| भुडपद्र           | •••         | •••    | ***      | •••                  | ६३८         | राजगृह       | •••     | 400         | •••     | 480              |
| भेषा              | • • •       | •••    | •••      | •••                  |             | राजपुर       | •••     | •••         | •••     | ५३६              |
|                   | •••         | •••    |          |                      | १०४         | राणपुर       | • • •   | 900,        | ९१३, ७१ |                  |
| <b>मंड</b> पदुर्ग | •••         | ***    | •••      | •••                  | 880         | रोहिन्सकृप   | ***     | •••         |         | <b>દ</b> છપ      |
| मंडपाचल           | ***         | ***    | • • •    | ***                  | 909         | लच्छवाड      |         | 0 0 5       |         | १७४              |
| मंडोवर            | * * *       | ***    | •••      | •••                  | ६४५         | लींवही       | •••     | •••         |         | १८,२८५           |
| <b>मंहु</b> पे    | ***         | •••    | 4 = 7    | •••                  | ४२०         | वंगुद्रा     | ***     | . 4 a       |         | ११७              |
| मनेर              | •••         | •••    |          | •••                  | ३२१         | वघणोर        | •••     | •••         | •       | રહક              |
| मामोडा            | ***         | •••    | •        | •••                  | : 603       |              | 411     | •••         |         | **.              |
| माडपा             | • > ±       |        | ••       | •••                  | 989         | वडनगर        | ***     |             |         | 990              |
| मानंदपुर          |             | **     | •        | •••                  |             | वरजा         |         | ***         |         | १३२<br>५६१       |
| 43.               | * =         | *sudan | •        | -                    | 339         | वलहरा        |         |             |         | 246              |

| लेखांक                                    | <b>िखांक</b>               |
|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                           | अञ्चेतर १३८                |
| चलहारो ६६३                                | समापुर                     |
| वसंतनगर ३६६                               | सद्र छाल्या                |
| वसंतपुर १५४                               |                            |
| वहडा १२३, ६२५                             | A.C.                       |
| चाकपत्राकानगर ७४३                         | C. G. A. C.                |
| वाघसीण (वघाणा) १५७                        | eddena (b) (b) (c) (c) (c) |
| वाराणसी ३३५, ३४५                          | सावासण                     |
| वासहड ८८०                                 | 6416211.11.4.4 ( 1463. )   |
| विकसनगर ७६५                               | सिरुवा ··· ·· ४९३          |
| विकसपुर ६२९                               | 13411                      |
| विषुलगिरि (राजगृत ) २४५                   | सिंहपुर ४२५                |
| विषुळाचळ ( राजगृह )                       | सीणोत १२६                  |
| चीजापुर ६०१                               | सीणुरा २८०, ४८४, ५५६       |
| चीरमझाम ८४६                               | सीतामढी (मिथिला) १६६       |
| वीरमपुर ७२३, ७२४. ६२२                     |                            |
| चीरपहीं १६६                               | सीरोही १९८                 |
| वीरवाडा १५३                               |                            |
| वासलनगर ६४६, ६९७                          |                            |
| चीसाडा ८३३, ८३४                           | क्षत्रियकुष्ठ २०८, २०६     |
| चु <b>मु</b> ज २४                         |                            |
| वेदर १०५                                  |                            |
| वैभारगिरि (राजगृह) *** २५७, २५८, २६०, २६३ |                            |
| २६४, २६५, २६६, २६७                        |                            |
| व्यवहारगिरि (राजगृह ) २६१, २६२, ५२५       |                            |
| शंडली 989                                 |                            |
| शमीपाटी ८७६, ८६४, ८६                      | ·4                         |
| शीलवंददी ८४                               |                            |
| षंडेरक ८८१, ८८२, ८८३, ८८                  | 8                          |
| सत्यपुर ६३                                |                            |



## JAIN INSCRIPTIONS

——>>

# जैन लेख संग्रह।

प्रान्त - पूर्व । जिला मुर्शिदाबाद । स्थान अजिमगञ्ज । श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर 💩 । धातुर्थों के मूर्ति पर ।

111

## उँ ॥ श्री सरवाल गन्ने असामूकेन कारित ॥ संतु १११० × ।

\* नाहारों के पूर्वजों के प्रतिष्ठित जिनालयों में यह एक मन्दिर प्रामक मध्य भागमें विद्यमान है। स्वर्गाया श्रीमित मयाकुमर के पुत्र स्वर्गीय वाबु गुलालचन्दजी तत्पुत्र संग्रह कत्तीक परम पूज्य पिता राय सेतावचन्द्र नाहार बाहादुर हैं। पूर्व मन्दिर गङ्गास्रोतसे नष्ट हो जानेसे आप यह नवीन चेत्य संवत १९५३ में निर्माण करवाया है। प्रथम मन्दिरका लेख−॥ श्री ॥ सं १९१३ मिति चेशाख सुदि ५ शुक्रवासरे श्री जिल्ला भिक्त सुरि साखायों ड० श्री आनन्द बल्लभ गणि। तत् शिष्य पं। प्र। सदालाभ मुनि उपदेशात श्री अजिल्ला गञ्ज बाक्तव्य नाहर श्री खद्गासिंहजी तत्पुत्र श्री उत्तमचन्दजी तत्भायों श्री मयाकुमर एषः श्री सुमित जिन प्रासाद कारितः प्रतिष्ठाप्य श्री संवाय समर्थितश्च विधिना सतां॥ जं। यु। प्र। श्री जिन सोभाग्य स्रिजी चिनय राज्ये॥ श्री रस्तुः ॥ कल्याणमस्तुः॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ १॥

× यह लेख श्री पार्श्वनाथजी के मूर्तिके पीछे खुदा भया है, अक्षर बहोत प्राचीन है। मुसल्मानोंने चितीर . दह ल करनेके पूर्वमें यह मूर्ति वहां पर थी। [2]

सं० १४६ए वर्षे माघ सुदि ६ रवौ श्री श्रांचल गन्ने प्रग्वाट ज्ञातीय व्य० उदा जार्था-चत्त तत्पुत्र जोखा नार्या डमणादे तत्पुत्रेण व्य० मूंडनेन श्री गन्नेश श्री मेरुतुंग सूरीणामुप-देशेन ज्ञाता श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिजिः।

[3

संबत १४७ए वर्षे पोष विद ५ शुक्ते मेहिनी वास्तव्य श्रीमाख क्वाती श्रे॰ प्रतापिसीह ना॰ सोहगदे सुत द्वदाकेन पितु मातु श्रेयोर्थ श्री वासुपूज्य विंबं कारितं पूर्णिमा गर्छ प्रतिष्ठितं श्री सूरि जिनबद्धन सुरि।

[4]

सं० १५१० व० फा० शु० १२ उकेश वंश जाणेचा गोत्रे सा० पदम पुत्र रछला सु० साजण जा० जइसिरि पु० पेढा जा० कणिसिरि पेता जा० छषमिसिरि पुत्र ३ कालु खेमधर देवराज जा० चांछू सा० हापाकेन जा० ३ गूजिर सु० पुंजा राजीिद कुटुंब युतेन स्वश्रेयसे श्रीश्रेयांस चतुर्विशति पद्यः कारितः तपा श्रीरत्नशेखरसूरि श्रीजदयनंदिसूरिनिः प्रतिष्ठितः ।

[5]

सं १५१७ वर्षे माह सु० ५ शुक्रे श्री उपकेश इति। नाहर गोत्रे सा० लेखा पु० खाधा जा० सोहिगि पु० चांपा सालू खादा सिहतैः पितु श्रेयसे श्री श्रेयांस नाथ विंवं का० प्रति० श्री धर्मधोप ग० श्री बिजयचंड सूरि पट्टे ज० श्री साधू रत्नसृरिजिः ।

[6]

संबत् १५३६ बर्षे मार्गशिर सु० ६ शुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञा० व्यव० श्राका जार्या रातलंदे सुत लांवाकेन जा० मानू नापा निमि। श्री शांतिनाथ विंवं कारा० प्र० पिष्फ० श्री मुनि सिंधु सुरि पदे श्री श्रमरचंद्र सुरिजिः ॥ नापलिया प्रामे।

[7]

संबत् १६४१ वर्षे मागसर मासे। सी० श्री राजा जा० रजमबदे पु० देश्सा ठाकुर धना हाथी खीबा हाथा जा० हरषमदे पु० जीवा एतत् स्वकुटुंब युतैः श्री पार्श्वनाथ विंबं कारा-पितं श्री संडेर गष्ठे वा० श्रीसहिज सुंदर पदे उ० केमासुंदर पट्टे उ० श्रीनय सुंदर प्रतिष्ठितं।

#### ॥ श्री पद्मप्रजुजी का मंदिर ॥

[8]

संबत १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष विद ३ वुधे उकेश वंशे खुणीया गोत्रे साः पीमा पुत्र साः सधारण श्रायकेण पुत्र सीहा सहितेन श्री पार्श्वनाय विंबं कारित प्रतिष्ठितं श्री जिनजङ्ग सूरिजिः खरतर गष्ठे ।

[9]

संवत १५१ए वर्षे वैशाख शु० ३ श्रीमाख ज्ञातीय सा० लाईयाकेन जार्या गांगी पुत्र हासादि कुटुंब युतेन पुत्री रमाई श्रेयोर्थ श्री शांतिनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपा गक्वे श्री रत्नशेखर सूरि पट्टे श्री खहमीसागर सूरिजिः। धंधूका बास्तव्य ॥

[10]

संबत १५५० वर्षे माघ सुदि ११ गुरौ ओकेश क्वातीय जारडा सुत मेहा जायी पहनाई श्रेयसे जणसाखी पताकेन श्रीवासुपूज्य विंबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गन्ने श्रीजिनहंस सुरिजिः।

[11]

संबत १५६४ वर्षे शा० १४१४ वर्त्तमाने माखवक देस ॥ उपकेस झातो सा० देवसी जा० देमा पु० सा० सागा जा० रूपणं पुत्र जसपाख जा० खपमी पुत्र रखा विंवं प्रतिष्ठितं। बपा गर्छे श्री हेमवख (विमख) सूरिजिः॥

#### [12]

संबत १ए०० मिति छाषाढ़ सित ए गुरो श्री छादिनाथ विंबं प्रतिष्ठितं । बृहत खरतर जहारक गष्ठेश ज० । श्री जिन हर्ष पट्टे दिनकर ज० श्री जिन सौजाग्य सूरिजिः कारितं च श्रीमाख वंशे टाक गोत्रे मोहया दास पुत्र हनुतसिंहस्य जार्या फूखकुमार्या स्थश्रेयोर्थं ।

#### ॥ श्री नेमिनाथजी का पंचायति मन्दिर ॥

[13]

संवत १५११ व० माघ सु० ५ सोमे उसवाल इति। क्षिगा गोत्रे समदडीया उडकेण० सुइडा जा० सुइागदे पु० कम्माकेन जा० कस्मीरदे पु० हेमा संसारचंद देवराज युतेन खश्रेयसे श्री निमनाथ विंवं कारितं श्री उपकेश गन्ने श्री कुकुदाचार्य संताने प्र० श्री कक सूरिजिः।

[14]

संवत १५१३ वर्षे वैशाख विद ४ ग्रुरी उसवाख ज्ञाती कटारीया गोत्रे सा० सरवण जा० राणी खुन सा० सिंघा जा० सोमिसिर सु० सा० च्याडु नाम्ना जार्या विरणि सुत सा० पुनपाख सा० सोनपाल सुरपित प्रमुख कुटुंच युतेन खश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विंबं कारितं प्रतिष्टितं च । श्री कदमीसागर सुरिजिः ॥ श्री ॥

15

संबत १५५३ वर्षे वैज्ञास सुदि ७ प्राग्वाट ज्ञा० व्यव० षेता जार्या मदी सुत व्य० जोजाकेन जा० राज् जात राजा रतना रेवा सिहतेन खपुर्विज श्रेयोर्थ श्री शांतिनाथ विंबं कां० प्र० तथागरे श्री हेमविसस सूरि श्री कमस कजस सूरिजिः सिरुत्रा बास्तव्य।

116

संवत १६१५ वर्ष बैशाख वित १० चोले जवात वास्तव्य दुवड झातीय मंत्रीश्वर गोत्रे

दों स॰ केसाकेन जा॰ राणी स॰ श्री पार्श्वनाथ विंबं का॰ प्र॰ श्री तेजरत्न सुरिजिः ॥

### ॥ श्री चिंतामणि पार्श्वनायजी का मंदिर ॥

[17]

संवत १५०५ वर्षे माघ विद १ रवी उदावास इति।य जाएतारी गोत्रे सा० गेहहा पु० सो ७ पी जा० पोलश्री पु० इराकेन आत्म पुण्यार्थं श्री श्रजिनंदन विंबं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री धर्मघोष गद्ये ज० श्री विजयचंड सूरि पट्टे श्री साधुरत्न सूरिजिः।

[ 18]

संवत १५१७ वर्ष बै० व० ११ बुधे लांवडी बास्तव्य उकेश झातीय व्य० षीमसी जा० वानू पुत्र व्य० गणमा जा० वाबू पुत्र व्य० केव्हाकेन जा० मानू बृद्ध जा० घूघा पुत्र मेघादि कुटुंब युतेन श्री मुनिसुत्रत स्वामी चतु बिंशति पट कारितः प्रतिष्टितः ॥ अवस्रगत चांइ सगीया श्री मर्त सुरि श्री उकेश विंबदणीक अगन्ने प्रतिष्टा कारिता। अ(अक्षर अस्पष्ट है)।

[ 19 ]

संवत १५२७ वर्षे माघ वदि ५ छुके मंत्रि दली० वंश डुख्नह गोत्रे ठ० पाष्ट्रणमीकेन पु० ठ० कर्णसी ठ० उत्तयचंद ठ० हेमा पुत्री अजाइव सिहतेन परिवार युतेन श्री शीतल नाथ विंबं कारितं श्री खरतर गष्टे श्री जिनसागर सुरि पट्टे श्री जिनसुंदर सुरयस्तत्पट्टे श्री जिनहर्ष सुरिगः प्रतिष्ठितं।

[20]

संवत १५६३ वर्षे माइ सुदि ५ गुरी श्रेष्ठि गोत्रे सा० वहा जा० वासहदे सु० इदा जा० पह्ह सु० हिरा णिरा छांवा सह लघा युतेन श्री पद्मप्रजु विंबं कारितं छपकेश गष्ठे ककुदा-चार्य संताने ज० श्री देवगुप्त सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[21]

संबत १६३० बर्षे माघ सुदि १३ दिने पत्तन वास्तव्य सा० सांडा जायी खपमाइ सुत बीर पाखेन जायी रंगाइ प्रमुख कुटुंब युतेन श्री संजवनाथ विंबं कारितं प्रतिष्टितं तथा गडाधिराज श्री हीरविजय सुरिजिश्चिरं नंदतात्।

[22]

### ॥ रीप्य के मूर्त्ति पर ॥

संबत १ए३३ का जैष्ठ शुक्के १३ शनिबासरे श्री शांतिजिन पंचतिर्थीका उस वंशे छुधे ड़िया गोत्रे बाबु हर्षचंद तत्पुत्र बाबु बिसनचंडेन कारितं पुनिषया विजय गष्ठे श्री शांति सागर सूरिजिः प्रतिष्ठितं।

#### ॥ श्री संजवनाथजी का मंदिर ॥

[23]

संबत १५११ बर्षे ज्यें पु ३ गुरो दिने ऊ० ज्ञातीय श्री वरखद्ध गांत्रे नाशु संताने राजा जार्या राजखदे सुत सह सावखू राणा हुदा श्री मह्मयुतो पितृ मातृ श्रेयसे श्री चंडर अज खामी विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री बृहज्ञष्ठे श्री मुनिशेखर सूरि संताने श्री महेंड सूरि पट्टे श्री श्री श्री रतनाकर सूरिजिः शुजं॥

[24]

संवत १५४६ वर्षे माघ सु० १० रवे। श्री श्रीमाल ज्ञा० सं० जूजच जार्या सं० जरमादे सुत सं० समरसी जार्या धनाइ सु० रा० श्रर्जन केन जार्या श्रहिवदे पु० सं० राणा जाणा प्र० कुटुंव युतेन स्वश्रेयसे श्री वासुपूज्य विंबं कारि० प्रति० श्री वृहत्तपा श्री ज्ञानसागर सुरि पट्टे श्री उदय सागर सुरिजिः। वुगुज ग्राम ॥

[25]

संवत १५६३ बर्षे माह बदि ११ दिने रवी श्री श्रीमास क्ञातीय सचु शाषायां। टब॰ केसव जा॰ जरमी सुत व्य॰ वीका जा॰ संपू। जा॰ व्य॰ खासाकेन जार्या श्रमरादे जातृ व्य॰ खाडण प्रमुख कुटुंब युतेन श्री वासुपूज्य चतुर्विशति पद्द कारितः प्र॰ श्री सूरिजिः श्री स्तम्ज तीर्थे। कुतवपुर बास्तव्यः॥ शुजं जवतु।

[26]

संबत १५०७ वर्षे बैशाख सुदि 9 सोमे उस्वास इतिय सूराणा गोत्रे साह शिवदास जिनदासकेन एहे जायी नाई नारिंग सुत जातृ राजपास सिंहतेन मातृ नारिंग श्रेयोर्थ श्री कुंधुनाथ विंबं श्री चतुर्विशति जिन सिंहत कारापित प्रतिष्ठितं श्री धर्मघोष गष्ठे नंदिवर्द्धन सुरि पदे नयचंद सुरिजिः॥

[27]

संबत १९०० वर्ष फाग्रण सु० ११ - - - - - - गष्ठे जट्टारक शुजकीर्त्ते छपदे-सात् श्रत्ताक्ष ज्ञाती गोपल गोत्रे सं। दोर राज जार्या सेदल पुत्र सं० चेरह राज जार्या जीरी पुत्र बालूमणी नित्यं प्रणमंति॥

[28]

### ॥ श्री शांतिनायजी का मंदिर ॥

संवत १५१० वर्षे पौ० सु० १५ शुक्रे चपकेश क्वातीय फ० शिवा जा० प्रीमखदे सुत फ॰ रामाकेन जा० श्रासु प्रमुख कुंद्धव युतेन निज श्रेयसे श्री सुमतिनाथ विंबं का० प्र० श्री तपा मह नायक श्री श्री श्री श्री रतनशेखर सुरिजिः॥

[29]

॥ राय बुधिसंहजी छुधेड़िया का घरदेरासर ॥ संबत १५३६ वर्षे फाग्रुण सुदि ५ दिने श्री उकेश वंशे सेवि गोत्रे श्रेण सीधरेण जावे विरी सुखूणी पुण्यावरिसंह। जटादि युतेनं खश्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाय विंबं काण्यण्श्री खर तर गष्ठे श्री जिनजड सुरि पदे श्री जिनचंड सुरिजिः।

#### ॥ श्री सांविखयाजी का मंदिर - रामदाग ॥

[ 30 ]

संबत १५४६ माघ बदि ४ सुचिंतित गोत्रे सा० सोनगाल सु० सा० दासू जा० लाडो नाम्न्या पु० सिवराज जार्या सिंगारदे पु० चृहड्डधन्ना आसकरणादि सहितया खपुण्यार्थ श्री अजितनाय विंवं का० प्र० उपकेश गष्ठे कुछ्दाचार्य सं० श्री देवछ्रस सुरिज्ञिः॥

## जिला - मुर्शिद।वाद । स्थान - बासूचर । ॥ श्री श्रादिनायजी का मंदिर ॥

[81]

#### पत्त्रशें परका लेख।

॥ शी जिनाय नमः ॥ शी मिलिकातादित्य राज्यात् संवत १०४५ निते । श्री शाखिवाहन शकाब्दाछके १७१० प्रवचमाने । मासोक्तम माय मासे शुक्के पके ३ तृतीयायां तिषी ग्रहवासरे श्री तपग्राधिगाज जद्दारक श्री विजय जैनेंद्र सुरीम्बर विजय राज्ये । महिमापुर वास्तव्य ठजलानी गोत्रे । साहजी श्री जीवणदासजी तत्पुत्र भर्माजार घुरंघर माहजी श्री केशरी सिंहजी तस्पत्रायां धर्म कर्मणि रता वीची सरूपोजी पं। श्री जाविजय गणिहपदेशात् । स्वयह जिन विवं स्थापनार्थं ॥ वाद्योचर नगरे श्री जिन प्रासाद कारितं । प्रतिष्ठितं पं० जाविजय पं० गंजीर विजय गणिजिः । यावत्वरासुमेरोद्धि । यांवक्षेक्षोक्य जास्वरं । ताविष्ठतु प्रासादं निर्विद्यन्तु सुनिश्चलं ॥ १ ॥ खिणिकृतं पं० जूपविजयेन ।

#### [32]

श्री जिन शासनो जयति ॥ श्री मत्त्रागण श्रुनांबर धर्मश्रीमः । श्री स्रि हीर बिज्यों क्षित ज्ञान खद्मी ॥ यस्योग्रदेश वचनाय्यवनेश मुख्यो । हिंसानिराक्त परो प्रगुणो वसूव १ ॥ तत्वह कमनोग्वीव विजय जैनेंड स्रिश्यर । स्तडाज्ये प्रगुणो जिनाखय वरो वाखोचरे डंगके ॥ श्री संपेश सहायता श्रुजश्चिः श्री केशरी सिंहक । स्तत्वत्त्या जिन राज जिक बशतः काशावनायं सुदा ॥ १ ॥ श्री वीर हीर स्रिश संघाटक ग्रुणाकरः । वाचकोत्तम स्रुमान्यः श्री कृष्टि बिज्यंजवत् ॥ ३ ॥ तिष्ठित्य जाव बिजयोग्रदेश वाक्येन कारितं रम्यं प्रतिष्ठितं च सदनं जिन देव निवेशनं । श्रुजतः ॥ ४ ॥ जडं जवतु संघस्य जडं प्रासाद कारके तथा चडं तथा गछं जडं जवतु धर्मणां ॥

[33]

### ॥ धातुयांपरका खेल ॥

सवत १४७० वैशाख सुदि ५ जार जिल्या गोत्रे । ला० जोंदा सुत । ला० पदाकेन पु॰ फासु रजनादि सहितेन स्वजायी पदम श्री पुखार्य श्री विमक्षनाथ विंत्रं श्रीहेमइंस सुरिजिः

[24]

संबत १५१३ बै॰ सुदि ५ गुरो श्री हुं उड़ इतीय फडी॰ शिवराज सुत महीया श्रेयसे जात हीराकेन जातज कुरूया सुतेन श्री शांतिनाय विंवं कारितं प्रति॰ बृद्ध तपा पक्ते श्री रत्नासिंह सूरिजिः॥

[ 25 ]

संबत १५१७ वर्षे माघ विद ५ गुरी अपकेश झातीय श्रे० तेजा जा० तेजसदे पुत्रं जूठा जा० पतसमादे पुत्र देवदास गणपित वेपट जैसिंग पोचा युतेन करणा श्रेयोर्थ संजवनाथ विंवं का० श्री साधू पुर्सिमा पक्षे श्री पुण्यचंद्र सूरीणामुपदेशेन प्र० श्री विजयजङ सूरिणा कडी बास्तज्यः॥

[36]

संबत १५३४ वर्षे -- शु० ३ दिने सा० श्रासी जाया रानूं पुत्र सा० खूणाकेन जार्या टीसू प्रमुख कुटुंव युतेन स्वश्रेयसे श्री धर्मनाथ विंषं कारापितं प्रतिष्ठितं तपा गष्ठे श्री खद्मी सागर सुरिजिः पान विहार नगरे॥

[37]

संवत १५५३ वर्षे माह सुदि ६ दिने वारडेचा गोत्रे सा० कोहा जा० सोनी ए० साह सी हा सहजा सीहा जा० होकं श्रेयोर्थ श्री कुंयुनाय विंबं कारितं प्र० श्री कारंट गष्ठे श्री — सुरिजिः।

[38]

संबत १५७० वर्षे आषाह सुदि १ रहाँ श्री श्रीमाझान्वये उठडा गोत्रे साह श्री चंद्र पुत्र चौताव्हण श्रजय राजा रायमञ्ज श्रासधीर श्राजा जार्या केली पुत्र सा० योगा इव्हा शकतन पासा नरपाल साह सहसमञ्ज पुत्र चिः कीर्ति।सेंह साह रायमञ्ज पुत्र हेमा गजप ति ठकुरसी। सा योगा पुत्र महिपास ठा० इव्हा जार्या इव्ह्हणदे पुत्र सहसमञ्ज सीहमञ्ज साह श्रासधर जार्या हासी सिंगारदे पुत्र राया शकतन जा० शकतादे पुत्र पेता जइतमल। पेता पुत्र जैरोदास जइतमलेन राया शकतन पुष्यार्थं, श्री शांतिनाथ चठवीस पष्ट कारित प्र० श्री धर्मघोष गन्ने श्री साधुरत्न सूरि पट्टे श्री कमसप्रज सूरि तत्वट्टे श्री छदयप्रज सुरिजिः।

#### ॥ श्री विमलनायजी का मंदिर ॥

[ 30 ]

संवत १४७२ वर्षे ज्येष्ट बदि ५ शनि० प्रगड़ गोत्रे सा० भी हा पु० डाड़ा पुत्र साटा हारा रग सुकनाज्या डाडा पितृच्य सा० रूट्हा पु० रेडा श्रेयसे श्री श्रादिनाथ विंबं कारितं प्र० बृहज्ञीय श्री श्रमरप्रन सुरिजिः ॥ शुजं जवतुः ।

[40]

संवत १५१५ बै॰ व॰ ५ छतरी त्रामे प्राग्वाट सा॰ छासा जा॰ संसारी पुत्र सा॰

कर्भ सीहेन जा॰ सारू सुत गोइंद गोपा हापादि कुटुंब युनेन जातृज माहराज श्रेयसे श्रो मुनि सुत्रत विंवं का॰ प्र॰ तपा श्री सोम सुंदर सूरि शिष्य श्री रत्नशेखर सुरिजिः॥

[41]

सं० १५५१ वर्षे वैशाख सुदि १३ दिने श्री उकेश वंशे सखवाख गोत्र सा० खाखा जा० जलतादे पुत्र सा० जावडेन जा० जवशादे पुत्र रायपाल तेजा वेखा खीला रामपाल जार्या कांद्र पुत्र खोहंट प्रमुख सपरिवार युतेन श्री मुनि सुत्रम विंवं कारिनं प्रतिष्ठितंश्री खरतर गंडे श्री ३ जिनसमुद्ध सूरिजिः॥

[42]

र्ज संबत १५७६ वर्षे श्री खरतर गष्ठ जाड़ीया गोत्रे सा० नायू पुत्र सा० पास्ह सा० सकू जा० नीप्पा रा-सटकया मपमीसू प्रमुख कुटुंबिकया श्री व्यादिनाच वि० का० ज० श्री जिनहंस सुरिजिः प्रतिष्ठितं ॥ श्री ॥

[43]

सं १६५७ वर्षे वै० श्रु० ए जोमे श्रीमास ज्ञातीय ढोर गोत्रे सा० धरमगज जार्या बीक सुत सा० सती दास जार्या वा० ईडाणी ताच्यां पूष्यार्थं श्री शांतिनाथ विंवं कारितं प्र० खर- बर गक्षे श्री जिनचंड सुरिजिः। श्री जिनचानु सूरीणामुपदेशेन। श्रजाईः ४१ वर्षे श्री अकदर राज्ये।

[44]

## ॥ रौप्यके मूर्तिपर ॥

॥ सं १७१० मि । आसोज सुदि ए तियो बुधवारे मू । बाबु श्री प्रताप सिंघजी तत्पुत्र खरमीपत्त चि । धनपत्त रत्नासिंघ श्री आदिजिन बिंवं कारापितं वा॰ सदाखाज प्रतिष्ठितं ॥ आति जिनं, नेम जिनं, पार्श्व जिनं, बीर जिनं पश्च तिथीं । मिः मिगसर सुद १ ॥ श्रीः ॥

## ॥ श्री सम्तव नायजी का मन्दिर ॥ ॥ पत्ररोंपरका खेख ॥

[45]

संवत १०४४ मिते वैशाख सुदि ५ रवो । श्री बालुचर पुरे । जिंग श्री जिनचंड मूरि जी विजय राज्ये वाचनाचार्य श्री अमृतधर्म गणिनां पं कमाकखाण गणिः । तद्य कुमाराहि युतानामुपदेशतः श्री मक्सूदावाद बास्तव्य समस्त श्री सहन श्री सम्बव जिन प्रासादः कारितः प्रतिष्ठापितश्च विधिना । सतां कल्याण वृध्यर्थम् ॥

[46]

श्रय चेत्य वर्णनं । निधान कहेंपैर्नवित्तर्मनोरमे । विशुद्ध हेम्नः कलरोविराजितं ॥ सुचारु घंटावित्व कारणाकृति । ध्वनि प्रसन्नी कृत शिष्टमानसम् ॥ १ ॥ चलत्वताका प्रकृतः प्रकाम । माकारयत्र्नमंनिन्यसस्वान् ॥ निषेधयित्रिश्चित छुष्टुद्धीन् । पापारमनश्चापततः कथंचित् ॥ १ ॥ संसेट्यमानं सुतरां सुधीजि । जीट्यात्मिजिर्जुरितर प्रमोदात् ॥ बालूचरास्ये प्रवरे पुरेदो । जीयाचिरं सम्जवनाथ चैत्यम् ॥ ३ ॥

### धातुयोंके मृर्तिपर।

[47]

उं संवत १५१५ वर्षे आषाइ विद १ उकेश वंशे ढींक गोत्रे म० सिवा जा० हर्षु पु० म० हीराकेण जा० रङ्गादे पुत्री सेनाइ प्रमुख परिवार युतेन श्री चंडप्रज विंवं कारितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनजड सूरि पट्टे श्री जिनचंड सूरिजिः प्रतिष्ठितं श्रीः ॥

[48]

सं १५१ए वर्षे आषाइ बिद १ श्री मंत्रिदलीय ठ० साधू जार्या धर्मिणि पुत्र स० अचस दासेन पुत्र उपसेन सदमीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेन देवपास बीरसेन पिहराजादि युतेन स्रश्रे- यसे श्री श्रादिनाय विवे कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनसागर सुरि पट्टे श्री जिन सुन्दर सुरि पटालङ्कार श्री जिनहर्ष सुरिवरैः ॥ श्री ॥

[49]

सं० १५२३ वर्षे वैशाख बदि ४ गुगे श्री उपकेश वंशे स० देख्हा जार्या इस्हादे पुत्र वकुश्रा सुश्रावकेण जार्या मेशू पुत्र जयजङ्ता पौत्र पूना सिहतेन खश्रयसे श्री ख्र**बस गहेश्वर श्री जय** केसरि सुरीणामुपदेशेन श्री सम्जवनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संघेन ।

[50]

सं १५१४ बर्षे मार्गशोर्ष सुदि १० शुक्रे उपकेश कातो । श्रादित्यनाग गोत्रे सं० गुणधर पुत्र स० मासण जा० कपूरी पुत्र स० केमपास जा० जिणदेवाइ पुत्र सा० सोहिखेन जातृ पास दत्त देवदत्त जार्या नानू युतेन पित्रोः पुण्यार्थं श्री चंद्रप्रज चतुर्विशति पट्टः कारितः प्रतिष्ठितः श्री उपकेश गष्ठे ककुदाचार्य सन्ताने श्री कक सूरिजिः श्री जटनगरे ॥

[51]

सं १५१५ वर्षे ज्येष्ठ व० १ शुक्रे जपके० पत्तन वास्तव्य सा० देवा जा० कपूरी पु० सा॰ खासा जा० नाऊं पु० हर्षा जा० मनी जा० साइछा रत्नसी सा० खासकेन रत्नसी निमः श्री वासुपूज्य विंवं जपश० श्री सिद्धाचार्य सन्ताने प्र० ज० श्री सिद्ध सुरिजिः॥

[52]

र्वं संबत १५१७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय वुष् गांगा वुष् मुजा पुत्र वुषे महिराज जाष् रमाइ श्राविकया श्री बासुपूज्य विंवं कारितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनसागर सुरी श्री जिनसुन्दर सूरि पहराज श्री ३ जिनहर्ष सूरिजिः प्रतिष्ठितं श्रीरस्तु कछाणं जूयांत्।

[53]

सं १५३४ वर्षे उपकेश कातीय बांज गोत्रे सञ्जवी जाटा जाव जयतसदे पुर माणिक

द्विगन्या वीरिषी नाम्न्या श्री धर्मनाध बिंवं कारितं त्रतिष्ठितं तपा गष्ठे श्री रत्नशेखर सुरि बदे श्री खदमीसागर सुरिजिः॥

[54]

सं १५ए१ वर्षे वैशाख विद ६ शुके प्राग्वाट ज्ञातीय मा पाव्हा पुत्र मा पांचा नार्या वाइ देक पुत्र मा नाया जार्या श्राण नायी पुत्र मा विद्याधरेण पुण मा इंसराज इंसराज जीमा पुत्री इंडाणी इलादि कुटुंव युतेन श्रेयोर्थ श्री श्रादिनाथ विव कारित प्रतिष्टितं कृतव पुरा गष्ठे श्री इंडानिद सुरिपटे श्री सौजाग्य निद सुरिजः श्री पक्तन वास्तव्यः ॥

[55]

सं० १६०० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ शनौ श्री श्रीमास ज्ञातीय सा० जेठा जा० मह्हाई पुत्र सोनाकर जा० वाइ कमसादे पु० सोना वीराकेन श्री पूषिमा एके श्री मुनि रत्न सुरिणा-मुपदेशेन श्री श्रेयांसनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संघेन ॥ शुजं जवतु कट्याणमस्तु ।

### ॥ रोप्यकं मूर्तिगर ॥

[56]

संबत १ए०३ शाके १९६० प्र। माघ मासे कृष्ण पश्रम्यां मृगी वासरे श्री मशुरावार बास्तव्य जैसवास क्वाती बृद्धशाखायां साह निहासचन्द इंद्रार्सिघ खश्रेयोर्थं श्री शांतिनाष जिन बिंवं कारापितं। सरतर गन्ने श्री शांतिसागर सुरिजिः प्रतिष्ठितं। तप्पा सागर गन्ने।

### राय धनवत सिंह नी का घरदेगसर ।

[57]

सं० १७२० फा० कु० २ बुधे प्रताप सिंहजी छगड़ जार्या महताब कुंवर चंडप्रज पञ्च-तीर्थीका। छ। सदा खाजेन प्र० श्री श्रमृत चंड सूरि राज्ये सं १७४३ श्राबाह श्रुक्क १० श्रारमनः कल्याणार्थ।

#### किरतचन्दजी सेविया का घरदेरासर - चावखगोखा।

[58]

स० १५३३ वैशाख बदि ४ प्राग्वाट वय० खारा ना० खाल्ही पुत्र वय० नरसीहित जा० पद ५- साल्हादि कुटुंद युतेन खंध्रयसे थी। बासुपूच्य बिंवं का० प्र० तपा रत्नशेखर सृरि पदे श्री खदमीसागर सूरिजिः।

#### श्री सांविद्याजी का मन्दिर - कीरतवाग।

[59]

### पापाण क मूर्त्तियोंपर।

॥ श्री सं० १७३० साघ शुक्क ५ चंड श्री पार्श्वचंड गन्ने छ० श्री हर्षचंद जी नित्यचंड-जीत्कानामुपदेशेन । उस बंशे गांधी गोत्रे साइजी श्री कमल नयनजी तत्पुत्र सा० उदय चंडजी तत्धमेपत्नी तथा उस बं० गहलड़ा गोत्रे जगत्सेठजी श्री फत्तेचंडजी तत्पुत्र सेठ श्राणन्द चंडजी तत्पुत्री बाइ श्रजबोजी श्री मत्पार्श्वनाथ विंवं कारापितं । प्रतिष्ठितश्च वि० स्रिजिः श्री जानुचंदेणीत श्राचंडार्कचिरं नन्दतात्जडं ज्रूयाञ्चश्रियं।

[60]

॥ श्री सं० १०३० माघ गुक्क ५ चंडे श्री पार्श्वचंड गहे छ० श्री हर्षचंड की नित्यचंड जीत्कानामुपदेशेन छस बंग गांधी गोत्रे सा० श्री कमल नयन तत्पुत्र सा० छदय चंड की तत्धर्मपत्नी तथा छस बंशे गहलड़ा गोत्रे जगत्सेठ श्री फतेचंड की तत्पुत्र सेठ श्राणन्द चंड तत्पुत्री बाद अजवाजी श्री बासुपूज्य विंवं कारापितं। प्र० सूरि श्री जानुचंड ऐति जड़ प्रूपाहिवं सदा॥

[61]

#### पाषाणके चरणोंपर।

संग १०३० वर्षे माघ शुक्क ४ चंड्रवासरे उस वंशे गांधी गोत्रे साव श्री कमख नयन

जी तत्पुत्र साव **छदयचन्द जी तद्मार्या बा**इ छजबोजीकेन श्री पार्श्व प्रथम आपृंदिस गण-धर पाडुका कारापितं ।

[62]

सं० १७३० वर्षे माघ शुक्क ५ सोमे गांधी गोत्रे सा० श्री कमस नयन जी तरपुत्र सा० श्री उदयचंड जी तरभंपरनी बाइ श्रजवोजीकेन श्री बासुबूच्य प्रथम सुजूम गर्धभर पाडुका कारापितं।

[63]

संव १७६१ चेत्र शुक्क पश्चम्यां शनिबासरे चंद्र कुसाधिप श्री जिनदत्त सूरीणां चरव स्थापन श्री सङ्घायहण श्री जिनहर्ष सूरीणामुण्देशात्प्रतिष्ठितं ॥

[64]

# धातुके मूर्तियोंपर।

सं० १५१४ वर्षे बैं० व० ४ उके० व्य० गोइन्द जा० राजू पुत्र नायू जार्या रूपिषि जातृ – नास्हा केन जार्या खीद्ध प्रमुख कुटुंब युतेन श्री श्रेयांसनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सोमसुन्दर सृरिण्डे श्री रत्नशेखर सृरि राज्येः छ ॥ काखधरी ॥

[65]

संव १५३० धर्षे चैत्र बिद ५ गुरू रजी छाण गोत्रे हुवड़ क्वातीय दोसी ठाक्कर सी जाब बाइ इसी गुत दोसी वाहाकेन इरपास दासा पौगा युतेन मातृ श्रेयसे श्री कुंयुनाय बिंबं कारितं हुवड़ गक्के श्री सिंघदत्त सृरि प्रतिष्टितं। उपाध्याय श्री शीह्यकुत्तर गणि।

[66]

संव १५३१ वर्ष वेशाख षदि ११ सोमे श्री श्रीमाख क्रा॰ साव गोछा जाव जाऊ सु॰ साव साजष जाव मदोद्यरि सुव साव खटकष जा॰ गुराइ सुव साव सोम साव वासा सहसास्यैः पितृ मातृ भ्रेयसे श्री छजितनाचादि चतुर्विशति पदः पूर्णिमा पदे श्री पुष्परत्न सूरी वामुपदेशेम कारितः प्रतिष्टितश्च विधिना श्री ऋहमदावाद नगरे।

# श्री दादास्थान का मन्दिर। पाषाण के चरणोंपर।

[67]

॥ श्री वं नमः ॥ संबत १०११ मिति माघ सुदि १५ दिने महोपाध्याय जी श्री १०० श्री समयसुन्दर जी गणि गर्जेंडाणां शिष्य मुख्योत्तम श्री १०५ श्री हर्षनन्दन जी शाखायां बंक्तितेत्तम प्रवर श्री ९ श्री जीमजो श्री सारङ्गजी तित्राष्य पं० बोधाजी तित्राष्य पं० हजारी नन्दस्य उपदेशेन सुश्रावक पुष्य प्रजावक कातेल गोत्रे साहजी श्री सोजाचन्द जी तत् जातृ मोतीचन्द जी श्री मत् बृह्त खरतर गष्ठे जङ्गम युगप्रधान चारित्र चूड़ामणि जहारक प्रज् श्री १०० श्री दादाजी श्री जिनकुशल सुरि जूरीश्वर्र राणां पाडुका कारापिता मकुश्रुदाबाद मध्ये प्रतिष्टतं महेंड सागर सुरिजिः ॥ शुजमस्तु ।

[68]

सं० १०७६ रा वर्षे मार्गशोर्ष मासे शुक्कपके १० तिथी शुक्रवारे वृहत श्री खरतर गर्ह जं०। यु०। त्र०। श्री १०० श्री जिनचंड सुरि सन्तानीय सकल शास्त्राशार्थ पाठन प्रधान युद्धि निधान । श्री मञ्जपाध्याय जी श्री १०० श्री रत्नसुन्दर गणिजिह्रराणां चरण स्थापन ॥ साहजी ह्रगड़ गोत्रीय श्री बाबु श्री बुधिसंह जी तत्पुत्र बाबु श्री प्रतापिसंह जी श्रामहेण प्रितिष्ठतं श्री रस्तुः कट्याणमस्तुः।

# श्री श्रादिनायजी का मन्दिर - कठगोखा।

[69]

र्धं संबत १४७७ वर्षे बोष बदि २० गुरो श्री नीमा ज्ञातीय गं० गड़दा जार्या सख्य तयोः

सुतेन सह सायरेण सश्चेपसे श्री जीवत्सामि श्री सुपार्श्वनाथ विवं कारापितं प्रतिष्टितं श्री बृह्त्तपा पद्दे श्री रत्नसिंह सुरिजिः शुजंजवतु ।

[70]

सं० १५३० वर्षे माघ सुदि ४ शुक्रे सांबोसण वासि प्राग्वाट इत्ता० व्यव सोना जाव माऊ पुर व्यव नारद बंधु व्यव बिरू आकेन जाव वी हहण दे पुर देधर मेखा साइयादि कुटुंच युतेन निज श्रेयसे श्री सम्जवनाथ विंवं काव प्रव श्री तपा गन्ने श्री खद्दमीसागर सूरिजिः ॥

[71]

संग १५०३ शाके १७६७ प्रवर्त्तमाने माघ कृष्ण ५ मृत्र घ्रहमदावाद बास्तव्य उसदाख काती बृद्ध शाखायां सा० केसरीसिंह तत्पुत्र साह विसंघित तत्वार्या रुषमणी खबर्थे श्री ख्रादिश्वर जिन विंवं जरापितं श्री शांतिसागर सूरिजिः प्र०॥

# श्री जगत्सेठजी का मन्दिर - महिमापूर।

[72]

सं० र५११ वर्षे माघ बदि र गुरो प्रा॰ क्वा॰ म॰ जेसा जा॰ सुरी पुत्र सर्वणेन जा॰ रूपाइ मातृ पित् श्रेयसे खश्रेयसे श्री कुंग्रुनाथ विंवं का॰ प्र॰ श्री साधु पूर्षिमा पक्ते श्री पुष्यचंद्र सुरीणामुपदेशेन विधिना श्री विजयचंद्र सुरिजिः॥ श्री रस्तु ।

[73]

संग्रिश्व बण्फाण सुण १२ प्राग्वाट व्यण होरा जाण रूपादे पुत्र व्यण देपा जाण जीमति पुण्गांगाकेन जाण नाची पुत्र मेरा जातृ गोगादि कुटुंब युतेन श्री निमनाच विवं काण प्रण्तपा गरे श्री सहमीसागर सुरिजिः। पींनरवाड़ा प्रामे मुंठसिया वंशे श्रीः। [74]

सं १५७ए वैशाख सुदि ६ सोमे उपकेश कानी वसहि गोत्रे राका शाखायां साठ पासड जाठ हापू पुठ पेथाकेन जाठ जीका पुठ १ देपा इदादि परिवार युतेन स्वपुष्याये श्री पद्मप्रज विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री उपकेश गष्ठे कक्रदाचार्य सन्ताने जठ श्री सिद्ध सूरिजिः दन्तराइ वास्तव्यः।

[75]

#### स्फटिक के बिंव पर।

सं १९१० व० ज्ये० सु० १ श्री स्तम्म तीर्थ वा० उकेश क्वा॰ गांधि गोत्रेप – सी सीपति ना॰ शिवा श्री कुन्युनाथ बिंवं प्र० श्री विजयानन्द सूरिजिः। तप (नय) करण।

[76]

# रोप्यके मृति पर।

संव १९७६ वर्षे वैशाख्न शुक्क ५ तिथो। उसवाल वंशीय श्रेष्ठ श्री माणिक चन्दजी स्वधमें पत्नी माणिक देवी प्रतिष्ठितं श्रीमत् चतुर्विशति जिन बिवं चिरं जयतात्॥ श्रेयोस्कः॥ जदं जवतुः॥ १४

॥ श्री निमनायजी का मन्दिर — कासिमबजार ॥

[77]

# धातुयोंके मूर्तिपर।

सं० १४७० वर्षे ज्येष्ठ वदि ५ उपकेश ज्ञातीय आयचणाग गोन्ने सा० आसा जा० वाि पु० काजू नाहू जा० रूपी पु० खेमा ताब्हा सावड़ श्री नमीनाथ विंवं का० पूर्वति छ० पु० आरमा श्रे० उपकेश कुक० प्र० श्री सिद्ध सुरिजिः।

[78]

सं० १५१ए बर्षे फाग्रण विद १ दिने शुक्के श्रीमास बंशे साहू गोत्रे श्री सा० पहा पुत्र सा० पासा जा० पूनादे पुत्र साना पाइनादि परिवार परिवृतेन श्री श्रेयांसनाथ बिंवं खपु एयार्थं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गन्ने श्री जिनजड सुरि पट्टे श्री जिनचंड सुरिजिः॥

[79]

# पापाणोंक मृति स्रोर चरणपर।

सम्बत १५४ए वर्षे वैशाख सुदि 9 श्री मुखसङ्घ जहारक जी श्री जिनचंड देव साह जीवराज पापड़ीवाख ---।

[80]

॥ सं० १९७ए वर्षे मिती फाग्रण सुदि ५ गरो श्री गौतम स्वामि पाइका कारापितं काकरेचा गोत्रे सा० वीरदास पुत्र खषमीपतिकेन ।

[81]

सम्बत् १९७० वर्षे मिती माह विद ३ बार ग्रुरु दिने कारितमिदं पंक्ति मुनिजङ गिष्क बरेष प्रतिष्टितश्च बिधिना छ० श्री कर्पूरितय गिषिज्ञः ——— कास्माबाज्ञार ——।

[82]

सं० १९७१ मिति छापाइ शुक्क १० तिथी शनिबारे पूज्य श्री हीरागरिजीना पाछका कारापिता सेविया गुखायचन्द ॥

[83]

सं० १७२१ माघ शुक्क १३ रबी महोपाध्याय श्री नित्यचंडजी स्वर्गगतः । श्री पाश्चचंड सुरि गष्ठे । [84]

॥ सम्बत १०६७ वर्षे मिति श्राषाह सुदि ए शुजदिन बुधवारे श्री जिनकुशख सृरिजी सद्गुरूणा चरणन्यासः कारितः श्री सक्षेन । कास्माबाजार वास्तव्य श्रावकैः सुगुणोज्वेषः । पूजनीयाः प्रतिदिनं गुरुपादाः — — जिः १ ॥

#### ॥ श्री सम्तवनायजी का मन्दिर — छाजमगञ्ज ॥

[85]

# पापाणको विशाख मृख विव पर।

॥ श्री बीर गताब्दा १४०३ बिक्रमादित्य सम्बत १७३३ शाखिवाह्न १७९० माघ शुक्क एकादश्यां ग्रुरुवासरे रोहिणी नक्षत्रे मीन खग्ने बङ्गदेशे मञ्जदावादांतर्गताजिमगञ्ज वासी बहुत श्रोस बंशे खुंपक गन्ने बुधिसंह पुत्र प्रतापिसंह तङ्मार्या महताव कुमर्य तत् बहुत पुत्र राय खहमीपतिसिंह वहाहुर तत् खहु जाता राय धनपतिसिंह बहाहुर स्वयं एवं गनपतिसिंह नरपतिसिंह सपरिवारेन श्री सम्जवजिन बिंवं शांतिनाथ जी नेमनाथ जी पार्श्वनाथ जी महा- बीर जी परिकर सिहत कारापितं जिक्दुरिया सम्राट विद्यामाने प्रतिष्टितं सर्व सुरिजिः॥

[88]

# जोर्ष मन्दिर -- दस्तुरहाट।

उं जगवते नमः ॥ सम्बत अठारह से ग्यारह (१७११) कृष्ण द्वादसी मृगु वैशाख । उंसवाख कुछ गोत्र गोखरु श्री मज्जीन धर्मकी साख ॥ सजाचन्द के श्रमरचन्द सुत तिन सुत मुहकमसिंह सुनाम । तिनके धाम राय मन्दिर यह जागीरथी तीर विश्राम ॥

# कखकत्ता — बड़ाबजार । ॥ श्री भर्मनाथ स्वामी का पञ्चायति मन्दिर ॥ परथर परका क्षेख ।

[87]

श्री ॥ सम्बत चंद्रमुनि सिद्धि मेदिनी । १०७१ । प्रतिष्ठितं शाके रसविह्न मुनि शरो । १७३१ । संख्ये प्रवर्त्तमाने माघ मासे धवलपिष्ठ तिथो बुधवासरे श्री शांतिनाथ जिनेंद्राणा प्रासादोयम् । श्री कलकत्ता नगर बास्तव्यः श्री समस्त सङ्घेन कारितः प्रतिष्ठितः श्री खरतर गहेश जहारक श्री जिनहर्षं सूरिजिः । श्रीरस्तु ॥

[88]

# धातुयों के मूर्त्तिवर ।

सम्बत ११७४ माघ सु॰ १४ पद्मप्रज सुत स्थिरदेव पत्नी रैवसिया श्रेयो ----

[89]

सं० ११५ए बैशाख सु० ३ बुधे सो० जेइड़ सुत सा० बहुद्देव हीर जडाल्यां मातृ राज श्री श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता मखधारी श्री देवानन्द सुरिजिः।

[90]

सम्बत १३४ए वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ वर्षे प्राग्वाट जाति॰ महं॰ सादा सुत मह॰ राजा श्रेयसे ससुत मह॰ मास्रहिवि श्री श्रादिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठापितं।

[ 91 ]

सं० १३७५ प्राग्वाट क्षातीय श्रेव श्रामचंद्र जार्या रत्नादेवी पुत्र सहजा श्री शान्ति-नाथ काव श्री हेमप्रच सुरिजिः प्रव महाहद्वाय । [ 92 ]

सं० १४३४ बर्षे ज्येष्ठ बदि १ गुरो बरहुड़िया गोत्रे सा० जोजदेव पुत्र मु० सरसित श्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिंवं कारितं प्र० देवाचार्य सं० -- सुरिजिः।

[ 93 ]

सम्बत १४४ए श्राषाढ़ सुदि २ गुरो श्री श्रश्चल गन्ने उकेश वंशे गोलरु गोत्रे सा० नालूण जार्या तिहुणसिरि पुत्र सा० नाग राजेन खिपतुः श्रेयसे श्री शान्तिनाथ विंवं कारितं प्रति-ष्टितञ्ज श्री सुरिजिः।

स॰ १४५ए बष ज्यष्ट बदि १३ शनो प्राग्वाट इतिय श्रे॰ रवना जायी खष्ठसाद पुत्र सोगाकेन पित्रो श्रेयसे श्री आदिनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री - -।

[ 95 ]

सं० १४५ए वर्षे मासि चेत वित १ जवएस ज्ञातीय व्य० देवराज जार्या जस्मादे पुत्र घूषा जा० धलूणादे सिहतेन पित्रो जातृ रामसी श्रेयसे श्री पद्मप्रज विंवं कारितं प्र० ब्रह्मा-णीय गर्छे श्री जदयानन्द सुरिजिः।

[96]

स्वस्ति ॥ सम्बत १४७१ वर्षे फागुण सु० १२ बुधे श्रीमाख महरोख गोत्रे सा० ईदा सुत सा० खेमराजे स० महादेवेन श्री खादिनाथ बिंवं प्र० श्री बिजयप्रत सुरितिः ॥

[97]

संग १५०३ वर्षे माघ सुदि ५ छोस वंशे काकरिया गोत्रे साग् साजण पुत्र साग्साक्षिग जार्था पद्माईना शान्तिनाथ विंवं काण प्रतिष्ठितं कृषेषीय श्री नयचं सुरिजिः।

[ 98 ]

सं० १५०६ वर्षे पोष सुदि ५ ईस वंशे चत्तकरीया गोत्रे सा० पाइदेव जा० करण् पुत्र सामक्ष जार्या नयणादे पु० श्रीवड सहिता खारम पुष्यार्थं श्री श्रेयांस विंवं का० प्र० - - विं गष्ठे श्रो नयचंड सुरिजिः।

[ 99 ]

संव १५०६ बर्षे वोष सुदि १५ सोमे उपकेश बंशे श्री काकरिया गोत्रे संव सुरजन जाव षंजी पुत्र भीरक्षेन खात्म श्रेयसे निज मातृ वितृ श्रेयसे श्री चंड्रप्रज बिंवं काव प्रव श्री कृषर्षि गष्ठे श्री नयचंड्र सुरिजिः ॥

[100]

सं० १५१० वर्षे फाग्रण विद ३ शुक्ते श्री श्रीमास क्वातीय ठकुर घरणी जायी वाई गाङ्गी स्रुत ठकुर मांमण जायी वाई श्ररचू तेन सकुटुम्ब श्रेयसे श्री श्रादिनाय विंवं कारितं प्रति-ष्टितं श्रागम गष्ठे श्री जिन रत्न सुरिनामुपदेशेन ॥ श्रीरस्तु कख्याण ॥

[101]

सम्बत १५१३ वर्षे मा० सु०६ रबो उसवास ज्ञातीय बहुरा गोत्रे सा० स्वीमा पुत्र बरषा जा० वासहदे स० जातृ रख्हा श्री विमस्रनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री चित्रवास गष्ठे श्री दाणाकर सुरिजिः।

[102]

संगर्धश्र वर्षे श्रापाण विद्या है दिने वपुड़ाणा गोत्रे तुंनिता गोत्रे सुत देवराजेन पुण पहराज युत्रे विवं काण प्रणश्री सर्वानन्द सुरिजिः।

[ 103 ]

संव १४१ए वर्षे आषाह सुदि १० मंद्रिदखीय श्री काषा गांत्रे ठ० साभू नाव भर्भिष

युव श्रच बासेन पु॰ उपसेन सक्तीसेन सुर्यसेन बुद्धिसेन देवपास बीरसेन महिराजा दि, युतेन श्री शान्तिनाय का॰ श्री जिनजड सुरि पहे श्री जिनचंड सुरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[104]

सम्बत १५१ए बर्षे कार्तिक बिद ध गुरू श्रीमाछी क्वातीय मंत्रि देण जार्या सिंहजू सुत वरजांगकेन जात जेसा नरवद हाणा सिंहतेन पितृ मातृ श्रेयोर्थ श्री श्रजितनाथादि चतु-विंश्चित पृष्ट कारित प्रतिष्ठित श्री ब्रह्माण गन्ने श्री मुनिचंद्र सूरि पृष्ट श्री बीर सूरिजिः॥ श्रेया वास्तव्यः श्री शुजं जवतु॥ श्रीः॥

[ 105 ]

सं० १५१४ बै० जु० १० उकेश वेदर वासि स० महिराज जार्या खर्णाई सुत पद्मसिंहेन जिनी पद्माई प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्री शीतखनाथ बिंवं का० प्रणतपा श्री सोमसुन्दर सुरि सन्ताने श्री खदमीसागर सुरिजिः ॥ श्रीरस्तु ॥

[ 106 ]

सं० १५१४ बै० शु० प्रा० श्रे० पाता जा० बाबू पुत्र जोगाकेन जा० जावड़ि पु० रामदास जातृ छार्जुन जा० सोनाइ प्र० कु० युतेन श्री शीतलनाच बिंवं का० प्र० श्री सोमसुन्दर सूरि सन्ताने श्री सदमीसागर सूरिजिः॥

[107]

सं॰ १५३२ वर्षे वै॰ सु॰ ६ मोमे श्री छक्षेश बंशे श्रान्न मन्ताने न॰ नोजा पुत्र नखाता भूना न॰ जोव्हा नारदाच्यां श्री श्रजिनन्दन जिन विंवं कारितं प्र॰ श्री खरतर गष्ठे श्री जिनचंड्र सुरिनिः॥

[801]

संव १५३२ वर्षे बैशाख सुव १० शुके श्री उएश बंशे जोर गोत्रे साव सरवण जाव

काव्ही पुत्र सा० सीहा सुश्रावकेण जा० सूहिवदे पुत्र श्रीवंत श्रीचंद स्तदाजड रव शिवदास पौत्र सिद्धपास प्रमुख कुटुम्ब युनेन श्री श्रश्रख गष्ठेश श्री जयकेशरि सूरीणामुपदेशेन मातृ पुष्यार्थ श्री कुन्युनाथ बिंवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री सङ्घेन ॥

[ 109 ]

सं० १५३६ वर्षे बेशाख सुिर ५ जोमे उपकेश झातीय ठ० घरणी जा० ऊली सु० देठाला जा० कुंती कनसू जतृ आत्म श्रयोर्थ श्री धमेनाथ विवं का० प्रति० श्री नाणशाख गष्ठ श्री धनेश्वर सूरिजिः। कोरड़ा वास्तव्यः।

[110]

सम्बत १५५१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्रे श्रीमाल ज्ञातीय माथलपूरा गाँत्रे म० इंसराज जा० हासलदे पु० सा० वढा जा० वीमादे खात्म श्रेयसे श्री चंड्रप्रज विवं कारावित श्री धम घोष गन्ने ज० कमलप्रज सूरि तत्पट्टे ज० श्री पुष्यवर्द्धन सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥ छ ॥

[ 111 ]

सम्बत १५७५ बर्षे माघ सुदि ६ गुरौ श्री श्रीमाल इति। श्रेष्ठि लामण जार्या श्रजी सुत वासण रूढ़ा जेसिंग हूड़ा जाव रमादे खिवत मातृ श्रेयोर्थं श्री धर्मनाथ बिंवं कारितं श्री श्रामम गर्छे श्रीमुनिरत्न सूरि पट्टे श्री श्रामनदरत्न सूरिजिः प्रतिष्ठितं बूबूयाणा बास्तव्यः॥

[112]

संव १५७७ वर्ष फाग्रण सुव ए बुधे राजाधिराज श्री नाजि नरेश्वर तज्ञाया श्री मरु वैद्या तत्पुत्र श्री ५ खादिनाय विंवं काव इंडाणी खजिधानेन कर्मक्तयार्थं श्रेयोस्तु ग्रुजं जवतु ॥

[ 113 ]

सं० १६५० वर्षे माघ सित पश्चमी सोमे बृद्ध शाखायां श्रहम्मदावाद बास्तव्य उसवाख कातीय । सा० घोघा जायी कस्हा सुत सा० राजा जायी श्रदकु सुत सा० अयतमास । जायी

जीवादे सुत सा० ठाकुर नाम्ना जातृ सा० पुण्यपास सा० नाकर खनार्या गमतादे सुत लासजी वीरजी प्रमुख कुटुम्ब युनेन खश्रेयसे श्री सम्जवनाय विंवं कारितं प्र० श्री तपा गन्ने महानृप प्रतिबोधक जा० श्री हीरिवजय सूरि तत्पष्ट प्रजावक सुविहित जा० श्री विजयसेन सूरिजिः श्राचार्य श्री ५ श्री विजयसेन सूरिजिः श्राचार्य श्री ५ श्री विजयदेव सूरि उपाध्याय श्री कट्याणविजय गणि प्रमुख परिवृतैः ॥

#### [114]

सम्बत १६ए७ वर्षे फाग्रण सित पञ्चिम गुरुवासरे श्री स्तम्जतीर्थे वास्तव्य वृद्ध शाखायां जपकेश ज्ञातीय सा० खद्मीधर जायी वाई खखमादे पुत्री वा० कहे वाई नाम्न्या स्वमानृ सा० धनजी सा० गतनजी सा० पञ्चासण प्रमुख युत्रया श्री निम्नाय विंतं कारितं प्रतिष्ठा- पितं च स्वप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं च तथा गञ्चाधिराज जहारक श्री विजयसेन सूरीश्वर पहाबद्धार श्री विजयदेव सूरीश्वर पहप्रजाकराचार्य श्री श्री विजयसिंह सूरिजिः ॥

# ॥ श्री महःवीरस्वामी का मन्दिर — माणिकतला ॥

#### [ 115 ]

सं० १३४० वर्षे ---- जयसवाल कातीय सा० लाखणा श्रेयोर्थं श्री आदिनाय विंवं माता चापल श्रेयोर्थं श्री शान्तिनाय विंवं कुमर सिंहेन आत्म पुष्पार्थं श्री पार्श्वनाय जार्या लखमादेवी श्रेयोर्थं श्री महाबीर विंवं सुत खेतिसिंह पुष्पार्थं श्री नेमिनाय विंवं कारितं साह कुमरासिंहेन प्रतिष्ठितं कोरंटक गन्ने श्री नन्न सृरि सन्ताने श्री कक सृरि पहं श्री सबंदेव सूरिजिः।

#### [116]

संग १४७४ वर्षे श्री श्रीमाल बंदो साम लाम साम हापा सुश्रावकेण पुत्र आहा सहितेन स्वपुण्यार्थं श्री बर्छमान बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गन्ने श्री जिनराज सूरि पट्टे श्री जिनला सूरिजिः॥

#### [117]

सं १५११ वर्षे पोष बिद ५ बुधे श्री ब्रह्माण गन्ने श्री श्रीमाल ज्ञातीयः श्रेण मांज्या जाण राणा सुण् बस्ता जाण श्रलवेसरि नाम्न्या स्वजर्तृ श्रेण श्री क्रन्शुनाथ विण प्रणश्री विमल सूरिजिः । बगुद्धा बास्तव्यः ॥

[118]

सं० १५३२ वर्षे बेशाख बदि ५ रबो श्री जावमार गम्ने उपकेश झातीय वांठीया गोत्रे टय० मीमण जा० हलू पु० सादा जा० सूहगदे पु० नेमीचन्द — — जातृ नेमा पुष्यार्थं समस्त कुरुम्ब श्रेयसे श्री सुविधिनाथ प्रमुख चतुर्विशति पट का० प्र० श्री कालकाचार्य सन्ताने ज० श्री जावदेव सूरिजिः ॥ सीरोही बास्तट्यः शुजम्जवतु ॥

[119]

सम्बत १५५१ वर्षे पोप सुदि १३ शुक्रे श्री श्रीवंशे साव श्रदा जाव धर्मिण पुत्र साव वस्ता साव तेजा साव पीमा साव तेजा जार्या खीखादे सुश्राविकया खपुण्यार्थं श्री शान्तिनाथ विंवं श्री श्रंचल गन्नेश श्रीमत् श्री सिद्धान्त सागर सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं श्री पत्तन नगरे श्री सङ्घन ॥ श्रीः ॥

[120]

सं० १६६९ व० उ० ज्ञा० जड़िया गो० स० होता पुत्र स० ध्रणमहा पुत्र सं० जूपितना श्री विमलनाथ विंवं महोपाध्याय श्री विवेदहर्ष गण्युपदेशास्का० प्र० तपा गर्छेद्ध ज० श्री विजयसन सूरिजिः॥

॥ श्री चंड्रप्रजु खामीका मन्दिर — माणिकतला ॥

[121]

संव १५११ वर्षे आपाइ विद ए मागा उकेश ज्ञातीय साव जैसिंग जाव चंत्री पुत्रेण

सा० वीदाकेन जा० नषी सिहतेन स्वश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री खर-तर गष्ठे श्री जिनजड सूरिजिः ॥ श्री छूंजण् बास्तव्य ।

[122]

सं० १५१६ कार्त्तिक बदि २ रबो श्री उएस बंशे लोहा गोत्रे सा० ठाजू जा० पीमिणि पु० सा० गजसी जा० जूराइ पु० सा० धना जा० धर्मादे पु० सा० समधरेण जा० सूहवदे सहितेन बृद्ध जातृ नरपति संसारचंड पुष्यार्थं श्री द्यादिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं रुड पृष्टीय गष्टे श्री सोमसुन्दर सूरिजिः॥

[123]

सम्बत १५११ वर्षे कार्त्तिक विद ५ गुरो श्री उएस वंशे। स० घड़ीया जार्या कपूरी पुत्र स० गोवल जा० लखमादे पुत्र खेताकेन जातृ िषतृ वितृव्य मातृ श्रेयसे श्री श्रंचलगन्ना- िषराज श्रीश्री जयकेशरि सूरीणामुषदेशेन श्री चंड्रप्रज स्वामी विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री सङ्घेन ॥ कन्नदेशे धमड़का श्रामे ॥ श्री ॥

[124]

सं० १६३४ वर्षे फा० श्रु० – शः पत्तने सं० माइणना समस्त कुटुम्ब युतेन श्री श्रेयांस नाय विं० का० प्र० श्री बृहत्तपा गञ्चाधिराज श्री हीरिज्ञिय सृरिजिः ॥

॥ श्री शीतखनाथ स्वामीका मन्दिर — माधिकतदा।।

[ 125 ]

संग १५१६ वर्षे बैशाख बदि १ रवे। श्री श्रीमास श्रेष्ठि श्रवण जान कानं सुन पितृ वीरा मातृ नाणादे श्रेयोर्थं सुत माहाकेन श्री नेमिनाथ विवं कारितं श्री – घू – ण – रत्नसृरि पट्टे श्री साधुसुन्दर सूरीणामुण्देशेन प्रतिष्ठितो विधिना श्री सङ्घेना आमेण वास्तव्यः। [126]

सम्बत १५५७ वर्षे माघ बदि १२ बुधे प्रा० सा० गेखा जा० चाहू सुन सा० राजा वना तपा हरपाख जा० जीवेणी सु० हासा वसुपाखादि कुटुम्ब सहितेन कारापितं श्री कुन्युनाय विंवं प्रतिष्ठितं सूरिजिः सीणोत नगरि गोत्र खीवां।

[127]

सं० १५५ए वर्षे माघ सु० ५ श्री श्रीमाछ ज्ञातीय दो० शिवा जा० सिरियादे श्रङ्गारदे सुत दो० धनसिंहेन जा० जांविहा सा० कुंछरि जा० देवसी धीरादि कुटुम्व युतेन खश्रेयसे श्री शान्ति विंवं कारितं श्री सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[128]

सं० १५६१ वर्षे बै० सु० १० रवो श्री तातहम गोत्रे स० जेतृ जार्या जिष्हो पुत्र० ३ सा० श्राह्र सा० बुट्ट सा० बाहड़ तनमध्यात् सा० वाहम जार्याया मेयाही नाम्न्या स्वश्रेयसं स्वपुष्यार्थंच श्री सुमतिनाथ विंवं का० प्र० श्री उपकेश गष्ठे ककुदाचार्य सन्ताने श्री देवगुप्त सृरिजिः॥

# माधोलाखजी जुगड़ का घरदेरासर — बड़तला।

[ 129 ]

उं सं० १५१५ वर्षे आपाइ विद २ श्री उकेश वंशे वरड़ा गोत्रे सा० इरिपाल सुत जा० आसा साषू तत्पुत्र मं ममलिक सुश्रावकेण जार्या सं० रोहिणि पुत्र स० साजण प्रमुख सपितार सिहतेन निज श्रेयसे श्री विमलनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्री खरतर गष्टे श्री जिनराज सूरि पदे श्री जिनजड सूरिजिः।

# माधोखाख बाबुका घरदेरासर — मूर्गीइ।टा।

[130]

संव १६ए४ वर्षे माघ सुव ६ गुरो रेवती नक्तत्र श्री द्वीप बंदिर बास्तव्य श्री उकेंश

इगतीय बृद्ध शाखायां सा० श्री करण जार्या श्री सिरा छादि सुत सा० सोणसी जार्या श्री संपुराई पुत्र रत्न सा० शवराज नाम्ना श्री छादिनाथ विंवं कारितं खप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापितं प्रतिष्ठितं तथा गष्ठे ज० श्री विजयदेव सूरिजिः॥

# जीवनदासजी का घरदेशसर — इरिसनरोड।

[131]

सं १४७५ बषें जै० व० ११ रबी श्रे० घणरी जार्या मच्च सुत सा० ठ० बराकेन खजिनी श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री मत्तपागन्न मंडन श्री सोमसुन्दर सूरिजिः ।

[ 132 ]

सं १५७७ व॰ बैशाख सु॰ १३ दिने श्री श्रीमाखी श्रे॰ बहजा जा॰ बहजसदे पु॰ सा॰ करणसी जा॰ जीवादे काना सिहतेन श्री शांतिनाथ बिंवं का॰ प्र॰ पूर्षिमा पद्दे श्री मुनि चन्द्र सूरिजिः बरजा बा॰ ॥

[ 133 ]

सं १६०४ वर्षे वैशाख बिद ४ सोमे श्री उसवास ज्ञातीय सा० देवदास जार्या वा० देव स्रदे तत्पुत्र सा० श्री रतनपास जा० वा० रतनादे सपत्ने सा० जावड़ जा० वा० जासस्रदे तस पुत्री वा० जीवण श्री धरमनाथ श्रा० – जिदास परिवार बृतैः ।

# ४० न० ई एिसयन मिरर स्ट्रीट - धरमतला।

शी रत्नप्रभ सूरी प्रतिष्ठित मारवाड़ के प्रसिद्ध टपकेश (ओसियां) नगर की श्री महाबीर स्वामीके पन्दिरके पार्वमें धर्मशालाकी नींव खांदनेमें मिली भई श्री पार्वनाथ जी के मूर्तिके परकरके पश्चातका लेख ।

[ 134 ]

उं संबत २०११ चैत्र सुदि ६ श्री ककाचार्य्य शिष्य देवदत्त गुरुणा उपकेशीय चेत्य गृहे अखुज् चैत्र षष्ट्यां शांति प्रतिमा स्थापनीया गंधोदकान् दिवाखिका जासुख प्रतिमा इति ।

# तीर्थ श्री चंपापूरी।

यह प्राचीन जैनतीर्थ ई, आई रेखवेके छुप खेनके जागखपुरके पास नायनगर ष्टेसन से मिला हुवा है। यहां चंपापुरी-चंपानगर-चंपा-हाखमे जिस्को चम्पनाखाजी कहते हैं ११ मां तीर्थक्कर श्री वासुपुज्य खामीके पञ्चकछ्यापक जये हैं। यहां श्रेताम्बरी दिगम्बरी दोनो सम्प्रदायके जुदे १ मन्दिर बर्तमान हैं। राजग्रहके श्रेषिक राजाका बेटा कोषिक जिस्को छाजातशञ्च वा छशोकचंद्र जी कहते हैं राजग्रहसे छपनी राजधानी जनकर यहां चंपामें खायाया। सुजद्रा सतीजी इसी नगरकी रहनेवाखी थी। तीर्थक्कर महाबीर स्वामीने यहां ३ चौमासे कियेथे और जनके छानन्दादि मुख्य श्रावकों कामदेव श्रावक यहांका रहनेवाखा या और जैनागमके प्रसिद्ध दश बैकालिक सूत्रजी श्री शय्यंजव सूरी महाराजने इसी चंपापुरीमें रचा था। बसुपूज्य राजा जया रानीके पुत्र श्री बासुपुज्यस्वामीका चवन जनम फाल्गुण विद १४, दिह्या-फाल्गुण सुदि १५, केवल झान-माघ सुदि १ श्रीर मोह्य-श्राघाइ सुदि १४ यह पांच कछ्याणक इसी नगरमें जयेथे इस कारण यह पवित्र केत्र हैं।

# पाषाखोंके बिंव छोर चरखोंपर।

[ 135 ]

सं १६६७ । श्री धर्मनाथ विंवं का॰ सा॰ हीरानंदेन क । प्र॰ श्री जिनचंद्र सुरिजिः॥
[136]

सं १७२७ वर्षे बै॰ सु॰ ११ --- श्री तपा गन्ने श्री बीरबिजय सुरिजिः प्रतिष्ठितं॥ श्री सङ्घन।

<sup>\*</sup> यह मुर्शिदावाद के मसिद्ध जगत्सेठके पूर्वज साह हीरानन्दजी है, असा सम्भव है।

#### [137]

सम्बत १०५६ वर्षे बैशाख मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे। तृतीयायां। चंपापूरी तीर्था धिगज। श्रो देवाधिदेव श्री वासुपूज्य जिन बिंवं समस्त श्री सक्देन कारितं। कोटिक गण चड कुलाखङ्कार। श्री मत् श्री सर्व सुरिजिः प्रतिष्ठितं।

#### [138]

संबत १०५६ बेशाख मास शुक्क पक्ते बुधवासरे ३ तिथे। श्री खजितनाथ खामि बिंब प्रतिष्टितं। श्री जिनचंद्र सुरिजिः बृहत् खरतर गष्ठे कारितं मकसुदावाद बास्तव्य — — ।

#### [ 139 ]

सं १०५६ वैशाख मासे शुक्क पके तियों ३॥ बुधवासरे। श्री चंद्रप्रज जिन विंवं प्रति-ष्टितं जा । श्री जिनचंद्र सूरिजिः। बृहत् खरतर गष्ठे कारितं च। बीकानेर वास्तव्य कोठारी श्रानापचंद तरपुत्र जेठमखेन श्रेयार्थं।

#### [140]

सं १०५६ वैशास्त्र मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे। तृतीया तिथो। श्री महावीर खामि धिंवं प्रतिष्ठितं। जा । श्री जिनचंड सूरिजिः। बृहत् खरतर गष्ठे कारितं समस्त श्री सक्देन श्रेयोर्थं।

#### [141]

संबत १७५६ बेशाख मासे ग्रुक्क प० ३ दिने । श्री शान्तिनाथ जिन बिंवं प्रतिष्ठितं । खर तर गष्ठाधिराज ज० । श्री जिनसाज सुरि पद्टासङ्कार । ज० श्री जिनचंद्र सुरिजिः कारितं । --- समस्त श्री संघेन श्रेयोर्थं ॥

#### [142]

सं १०५६ बेशाख मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे ३ तिथी श्री बासुपूज्य स्वामि बिंवं प्रतिष्ठितं

श्री जिनचंड सूरिजिः वृहत् खरतर गष्ठे श्रजिमगञ्ज बास्तव्य कारितं गोलेष्ठा गोत्रे — श्राविकया कारि॥

(१। शान्तिनाथ ३। चंडप्रजु ४। बिमसनाथ - - - श्रत्रयराजेन श्रेयोर्थं।)

[143]

॥ सं। १०५६ फाट्युण कृष्ण प्रतिपत्तयो श्री वासुपूज्य जिन चरण न्यासः प्र। सर्व सुरिजिः। कारितं। सर्व संघेन। चंपानगर मध्ये॥

[144]

॥ संबत । १०५६ बैशाख शुक्क पक्ते तृतीयायां तिथो श्री जिनकुशस सूरि पाडुके । प्रतिष्ठितं जः श्री जिनचंड सूरिजिः वृहत् खरतर गष्ठे कारितं । समस्त श्री संघेन श्रेयोर्थं ।

[ 145 ]

संबत १००१ मिति माग शुक्क षष्ट्यां शुक्रवार काष्टासंघ माथुर गन्ने पुत्कर गणे खोहा-चार्याम्नाय जहारक श्री जगत्कीर्ति सदाम्नाय श्रयोत कान्वये पिपल गोत्रे प्रयाग नगर बास्तव्य सा० कश्री हीरासाल पुत्र क्षजदास पुत्र सन्नूलाल — — श्रगरवाल प्रजा सा — श्री पद्मप्रज — — प्रतिष्टा कारिता।

[146]

सं १ए०० श्राषाढ शित ए गुरो श्री संजवनाथ बिंवं प्रतिष्ठितं वृहत — — सूरिजिः कारितं च द्वगड़ सरूपचंद जातृ करमचंद हुलासचंद जननी प्राण बीबी श्रेयोर्थं।

[147]

संबत १ए०९ वर्षे मिः फाग्रण सुदि ३ दिने। श्री शान्तिनाथ विवं कारितं मकसुदावाद वास्तव्य श्री संघेन श्रेयसे प्रतिष्ठितं च ज। श्री जिनहषे सूरि पटासङ्कार ज। श्री जिन सोजाग्य सूरिजिः वृहत् खरतर गन्ने। पुज्यजिनच्रणन्यासः ध्रा

॥व्यस्ता य

Footpriots, Champápuri Temple, dated S. 1636 (1799 A. D.)

[148]

# सं १ए१० मि । फा० कृष्ण १ बुध - - इगड़ प्रताप - - -

[149]

॥ संवत १७१५ मिति जेष्ठ शुक्क द्वीतीया तिथो रवीवारे प्लगड़ गोत्रे श्री प्रतापसिंहजी तद्वार्या महताव कुंवर तरपुत्र राय खब्मीपत्तिंघ बाहाप्तर तत् खघुत्राता राय धनपतिंष बहाप्तर तत्पत्नी प्राणकुंवर जन्म सफली करणार्थ। जं। यु० ज० श्री जिनहंस सूरिजी बिजेराज॥ उ० श्री खाणन्दबल्लज गणि तत् शिष्य उ० श्री सदाखाज गणि प्रतिष्ठिता॥ पूज्याचार्य श्री रतनचन्द सूरि ह्यंपक गष्ठे॥ श्रीः॥ कल्लाणमस्तु ॥ श्री नवपदजी श्री चंपा पूरोजी स्थापिताः॥ श्रीः॥

[150]

श्री वासुपूज्यजी जन्म कल्याणक । सं० १७१५ मिः फाल्युन कृष्ण ५ तिथी । इगड़ श्री प्रतापिसंघजी तत्पुत्र राय खल्मीपत्तिसंघ बहाफ्तर तत्त्रात्र श्री धनपत्तिष्घ बहाफ्तर कारापितं जं०। यु०। प्र०। ज०। श्री जिनहंस स्रिजी विजेराज्ये ॥ उ० श्री सागरचन्द गणि प्रति- ष्ठितं ॥ श्रुतंत्र्यात् ।

[ 151 ]

# धातुयोंके मूर्तिपर।

सं १५०ए बर्षे ज्ये॰ सु॰ – रबी रंगू जा॰ रमाई – – हेमा हाण खाण पु॰ साहस जा॰ खहमीरूपिण पुष्यार्थं श्री चतुर्विशति जिन प्रतिमा श्री निमनाय विंवं का॰ प्र॰ श्री संकेर ्गञ्जे श्री शांति सूरिजिः॥ श्रीः

[152]

संबत १५१७ वर्षे माघ बा १ सोमे प्रा० सं० धारा जा० सख्यू सुतेन सा० वेसा वंधुना

स० वनाकेन ना० सीत्रृ प्रमुख कुटुम्ब युतेन निज श्रेयसे श्री सम्नवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिजिः ॥ माध्यवन यामे ॥

[153]

सं १५३७ श्री मूलसंघे श्री मानिकचन्द देवराज प्रतिष्टापितं - - - ।

[154]

सं० १५५१ वर्षे मा० सु० १३ गुरू ठकेश वंशे सिंघाड़िया गोत्रे सा० चांपा जा० राऊं पु० सा० जोला जा० सहिकू पु० सा० पूजा० सा० काजा सा० राजा पु० धना सा० काल्यू सा० काजा जा० कुनिगदे इत्यादि परिवृतेन सा० काजाकेन श्री श्रादिनाथ चतुविंशति पट्टे का० प्र० श्री खरतर गन्ने श्री जिनसागर सूरि पट्टे श्री जिनसुन्दर सूरि पट्टे श्री पूज्य श्री जिन हर्ष सूरिजः ॥

[ 155 ]

संबत १५७१ बर्षे माघ विद १० शुके श्री प्राग्वाट का० वृद्धशाखायां व्य० सिहसा सु० व्य० समधर जा० वहुधू सुत व्य० हमा जार्या हिमाई सुत व्य० तेजा जीवा बर्छमान एते प्रतिष्ठापितं श्री निगम प्रजावक श्री आणंदसागर सूरिजिः ॥ श्री शान्तिनाथ विंवं श्री रस्तु श्री पतन नगरे ॥

[156]

संवत १५७५ वर्षे छापाइ सुदि ५ सोमे श्री उसवाल ज्ञातीय छाइचणी गोत्रे चोर वेड़ीया शाखायं संव जज्ञता जार्या जज्ञतलदे पुव संव चूहड़ा जार्या जूरी सुत जधरण चंड पाल छात्म श्रेयोर्थं श्री छादिनाथ बिंवं कारितं श्री उपकेश गन्ने कुकदाचार्य सन्ताने प्रति ष्टितं श्री श्री श्री सिद्धि सूरिजिः। – – –

[157]

संवत १६०३ वर्षे मात्रशिर सुद ३ शुक्रे प्रा० ज्ञा - - बास्तव्य - - जा० रङ्गादे साव



सूग जा० सूरमारे सा० श्री रङ्ग सदारङ्ग श्रमीपसादि कुटुम्ब युतेन साह स० चवीरेण श्री सुमितनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपा गष्ठे श्री विशाससोम सूरि शिष्य श्री श्री ५ — सूरिजः।

[158]

# क्शिंकार यंत्रपर।

सम्बत १६६ए वर्षे गुक्केपके त्रये।दशी दिने ग्रुक्रवारे श्री मूलसंघे सरस्वति गर्छे बक्के स्कार गणे चंपापूरी नगर ग्रुजस्थाने ---

[ 150 ]

सम्बत १६०३ वर्षे सूखसंघे ना श्री रत्नचंड उपदेशेन उपा श्री जयकीर्त्ते प्रतिष्ठितं — ग्रामे समस्त श्री संघेन कारापितं ।

# बाबु सुखराज रायजी का घरदेरासर — नाथनगर पावालके मृर्श्विपर।

[ 160 ]

सं० १०७७ माघ सुदि १३ वुधे छोस बंशे कठारा गोत्रीय लाला जमनादास तज्ञायां छासकुवर तथा श्री बासुपूज्य जिन बिंवं कारितं सुनि हेमचंड्रोपदेशात्प्रतिष्टितं श्री बृहत् खरतर गृष्टीय श्री जिन – – – ।

# पञ्चतीर्थीयों पर।

[161]

संग्रथ्य - - मंत्रिदलीय श्री काणागीत्र ठण लाधू ताण धर्मिण पुण सण

व्यच्छ दासेन पु॰ रासेन छदमीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेनादि युतेन श्री शान्तिनाच विंवं का॰ प्रति॰ श्री जिनसुन्दर सुरि पट्टे श्री जिनहर्ष सुरिजिः।

[162]

सम्बत १५७१ वर्षे बैशाख सुदि ३ सोमे श्रीमत्परा ॥ ते ॥ मिभूज गोत्रे । स० इम ज० —— सुश्रावकेण जा० जीवादे पु० श्रानन्द सा० सोहिख प्रमुख सिहतेन श्री श्रादिनाच विंवं कारित प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्ठे ॥ श्री जिनरत्न सुरिजिः ॥

# र्झीकारके यंत्रपर।

[ 163 ]

सम्बत १०५६ वर्षे बैशास मासे शुक्लपके तिथी ३ बुधे श्री सिद्धचक्र यंत्र प्रतिष्ठितं श्री जिन श्रक्तय सूरि पटासङ्कार श्री जिनचंद्र सुरिजिः जयनगर बास्तव्य श्री मासान्वये जरगढ़ गोत्रीय सुश्रावक खुबचन्द तत्पुत्र रोसनराय बृद्धिचन्द खुस्यासचन्द सरूपचन्द मोतीचन्द रूपचन्द सपरिकरण कारित स्रश्रेयोर्थ ॥

# स्थान — जागसपुर । श्री बासुपूज्यजी का मन्दिर (धर्मशास्त्रामे ) पाषाणपर ।

[164]

॥ शुज सं० बीर गताव्दा १४०५ विक्रम नृपात् १७३६ रा जेष्टमासे वरे शुक्कपके त्रयो-दश्यां तियो – चम्पा नगर्यां श्री वासुपूज्यजी पश्चकद्ध्याणक जूम्युपरि द्योश वंशे प्रगढ़ गोत्रे ह। शा। वा। श्री बुधिसंघजी तत्पुत्र श्री प्रतापिसंघस्य चतुर्थ वध्ः महताबकुमरी खजव सफस्र करणार्थं इष्टा कृतासिच काखबशात् सं० १७३१ श्रावण कृ० ६ दिने काखधर्म प्राप्तस्य मनोरपाय तत्पुत्र राय श्री सदमीपत सिंघजी बहाहर राय श्री धनपत सिंघजी बहाहर



तेन ड्रिंग धर्मशाखा जिनाखय कारापितं प्रतिष्ठितं सर्व सुरिजिः श्रीसंघ च संजाखसी श्री संघ माक्षिक श्री रस्तु श्री कल्याण मस्तु श्री जीकटरीया इमप्रेश राज्ये पृष्टाब्द १०९ए।

# पापाणके चरणों पर।

[ 165 ]

(१) च्यवन (१) जन्म (३) दीक्ता (४) केवस (५) निर्वाण कछाणक पाइका ॥
साधु १२०००। साध्वो ११५०००। श्रावक ११५०००। श्राविक्ता ४३६०००॥ – – श्री वासु
पूज्य पञ्चकछाणक चरण कारायितं चंपा नगरे छोशवाल वृ। शा। प्रगड़ गोत्रे वा। श्रो
वुधासिंघजी तत्पुत्र श्री प्रतापसिंघजी तत्जायी महतावकुत्रर बीबी तत्पुत्र राय श्री खद्दमी
पतासिंघ श्री धनपतासिंघ बहाहर कारायितं प्रतिष्ठितं सर्वसूरिजि श्री संघस्य शुजंजवतु ॥

[166]

॥ ए ए ० ॥ सम्बद्धाणि नागेन्दो राध शुक्कादशी भृगो मिल्ल नम्योः पदं जीर्णमुद्धृत खरतरेण श्री जिनहर्ष निदेशी बा जाग्यधीर गणि किल्ल माल्हू गोत्रस्य प्रष्णेन्दोर्वित्तमुद्दिस्य काय्यकृत् १ युग्मम् ॥ र्स० १०७५ मिती बैशाख सुदि १० शुक्रे मिथिला नगर्यां अश्री मिल्लि जिन चरणन्यासः ॥

[ 167 ]

# संव १७३१ माघ शुक्कपक्ते १२ बुवे श्री वासुपूज्य ( छाजितनाथ, सम्जवनाथ ) जिन

<sup>\*</sup> यह चरण दरभङ्गा लैन में सीतामढी ष्ट्रसनंक पास भिथिला नगरी से उठाकर लाया भया है। वहां इस समय कोई जैन मन्दिर नहीं है। १९ मां तीर्थङ्कर श्री मिलनाथ स्वामीक चार कल्याणक और २१ मां श्री निम नाथ स्वामीके चार कल्याणक यहां भये थे। श्री मिलनाथ मिथिलाके खुंभ राजा और प्रभावती रानीकी कुंमरी थी। जन्म, दीक्षा, कंवल ज्ञान मार्गशीर्ष सुदि ११ के दिन भया था। इसी नगरके विजय राजा और विप्रा रानीके पुत्र श्री नामिमाथ स्वामीका जन्म श्रावण वदी ८, दीक्षा आषाद वदि ९, केवल ज्ञान मार्गशीर्ष सु० ११ के दिन भयाथा किसी २ प्रन्थमें " मिथिला" के स्थानमें " मथुरा" नगरी भी देखनेमें आया है। सत्या-सत्य ज्ञानीगम्य है। चरम तीर्थङ्कर महावीर भगवानका भी ६ चौमासा यहां भयाथा।

विंवं श्रोस वंशे हगढ़ गोत्रे बाबु प्रतापितं पुत्र राय बहाहर धनपतिसंहेन कारापितं । मखधार पूर्णिमा श्री मिद्रजय गहे जहारक श्री जिन शांतिसागर सूरिजिः॥

[ 163 ]

॥ सं० १ए३३ मा । शु । ११ श्री मिद्धिजिन विविध्ति मकसुदावाद बास्तव्य खोश बंशीय क्षंपक गणोपाशक दूगड़ गोत्रीय बाबु प्रतापसिंहस्य जार्या महत्व कुंवरिकस्य खघु पुत्र राय धनपतिसिंहेन कारापितं प्रतिष्टितंचाचार्य्येण छमृतचंद्र सूरिणाक्षुंकागङ्गीयेन ॥ श्रो मिथिखापुरवरे ।

[ 169 ]

सं० १ए३३ मि। मा। सु। १२ श्री निमिजिन विंविमिदं मकसुदावाद बास्तब्य श्रोश षंशीय खुंपकगणोपाशक पूगड़ गोत्रीय वाबु प्रतापितंइस्य जार्या महताव कुंवरिकस्य खबु पुत्र राय धनपतिसंहेन कारापितं प्रतिष्ठितं चाचार्थेण श्रमृतचंद्र सूरिणा खुंकागष्ठीयेन सीतामही मिथिखायां।

# पंचतीर्थी पर।

[ 170 ]

॥ सं० १५ छापाडादि ए६ वर्षे छापाइ छ० ११ दिनेः रा० जासारी गोत्रे पं० सिवा जा० रत्नादे पु० ज० हेमराज वेखा जा० वाडाइदे पु० पता — विवं कारापितं पुष्यार्थं श्री संनेर गष्टे ज० श्री साख सृरितिः प्रतिष्टितं ॥ सृ० तानाकेन कृतं ।

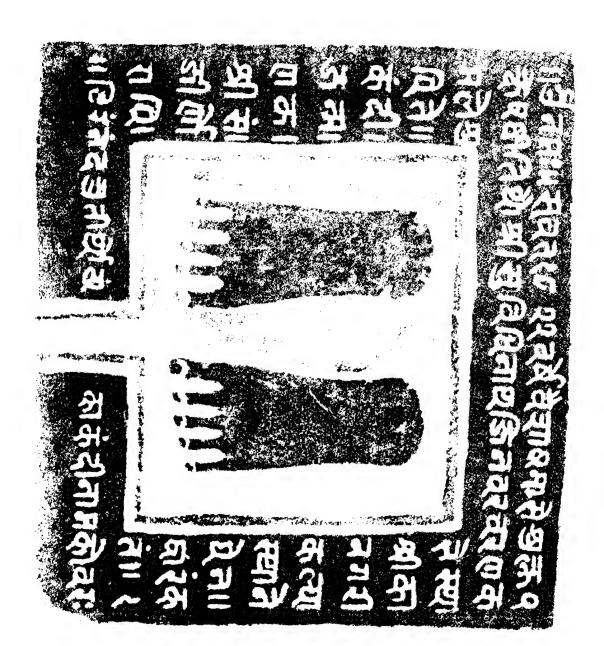

# तीर्थ काकंदी और क्षत्रियकुण्ड।

लक्षीतराय स्टेशन से ६ कोस पर काकंदी है। नवमा तीर्थंकर श्री सुविधिनाय जी का चवन—जन्म—दीक्षा श्रीर केवल कान यह चार कल्याणक यहां जये हैं। सुग्रीव राजा रामा रानी के पुत्र थे। सृगशीर विदे ५ जन्म, मृगशीर बिद ६ दीका श्रीर कार्तिक सुदी ३ के दिन केवल कान जया। जैन सुनि धन्ना काकन्दी जी यहीं जये हैं।

यहां से नव कोस पर खत्रिय कुए आज कल लठवाड़ गांव के नामसे प्रसिद्ध है। चौतिशमां तीर्थं कर श्री महाबीर खामी का चवन, जन्म और दीक्ता यह ३ कखाएक यहां जिये हैं।

मुर्तियों पर।

[171]

संवत १५०४ वर्ष फाग्रण सुदि ए महितयाण दंशे मुंफतोड़ गोत्रे । मं॰ महणसी पुत्र स॰ देपाल जार्या मू॰ महिणि खडुहुंदेन जाता व॰ विद्य खखमी पुत्र व्य॰ इंसराज पुत्र – – श्री महावीर विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सरतर या॰ शुजशील गण्डिजः – – ।

[172]

संबत १५०४.फाग्रण सुदि ए दिने राष्ट्रितयाण वंशे मुंधतोड़ गोत्रे। संव — - राजपुत्र मंव महादेपाल जव नाहिणि पुत्र मंव सिवाई।

चरण पर।

[173]

छों नमः । संबत १०१२ वर्षे बैशाख मासे शुक्क पक्ते पष्टी तिथी श्री सुविधिनाथ जिन-घर चरण कमक्षे शुजे स्थापिते ॥ श्री काकंदी नगरी जन्म कख्याणक स्थाने श्री संघन जीणीं द्वारं कारापितं ॥ १ चिरं नन्दतु तीथों यं काकंदी नामको वरः ।

#### पाषाण पर।

[174]

मकशूदावाद खजीमगञ्ज बास्तव्य घ्रगड़ गोत्रे बाबु प्रतापिसहजी तद्मार्था महताव कुंकर तरपुत्रं राय खहमीपत तत्खघु सहोदर राय धनपतासिंह बहाफुरेख न्याय फव्यण व्यय बोर प्रज्ञ का जिनाखय करापितः खबवाड़ मध्ये छ० श्री सागरचंद्र गणि प्रतिष्ठितं । सं० १७३० मिती बैशाख वदी २ चन्द्रे — –।

# श्री गुनायाजी।

नवादा (गया लाईन) ष्टेसनसे १॥ माईल पर यह स्थान है। इसका नाम शास्त्रमें "गुणशील चैत्य" से प्रसिद्ध है। यहां २४ मां तीर्थंकर श्री महाचीर खामीका १४ चोमासा प्रयाया। स्थान मनोहर श्रीर श्री पावापूरी तीर्थंक जलमन्दिर की तरह तालाव वा विचमें मन्दिर है।

धातुके मूर्तिपर।

[175]

संबत् १५१७ वर्षे फागुण बदि १२ जसवालान्वये मूधाला गोत्रे स० - मीला जा० बीब्हू पुत्र सा० तोब्हा जा० पई नाम्न्या खपुर्खार्थं पद्मप्रज विंवं कारितं प्र० श्री पद्मानंद सूरिजिः।

# पाषाणके चरणें।पर।

[176]

संवत १६०० वर्षे वैशाख सुदि १५ तिथी मंत्रीदस वंसे चोपरा गोत्रे ठा० विमसदास तत्पुत्र ठा० तुस्तिदास तत्पुत्र श्री ठा० संग्राम गोवईदनदास तस्य माता ठकुरी श्री निहासो तत्पु० जार्या ठकुरेटी यु० ज० श्री जिनकुसस सुरिका कारापिता पूज्य श्रीश्री ५ श्री श्रीराज् सुरि विद्यमाने उपाध्याय श्राज्य धर्मोन प्रतिष्ठा कृता स्थिर स्रो स्वरतर गर्छ।

1¥ ·

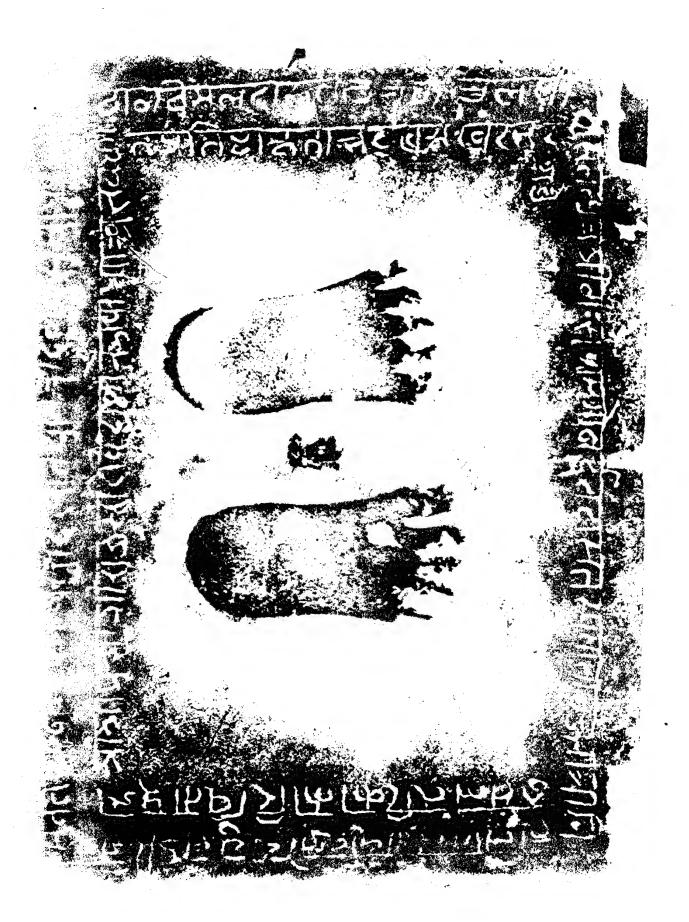

#### [177]

संबत १७१४ मिति माघ कृष्ण ५ जोमे श्री ग्रणशिक्षाक्ये चैत्ये श्री इगड़ प्रतापसिंह जीत्कानां जायां महताव कुंचर तत्कुक्तितात्पन्न कनिष्ठ पुत्र श्री राय धनपतिसिंह बहाहर नामा स्वपत्नी प्राणकुंचर जन्म सफड़ी करणार्थं श्री अष्टापद तीर्घे श्री शत्रुंजय निर्वाण खाजनया श्री श्रादि जिन चरण पाहुका काराविता श्री जिनजक्ति सूरि शास्तायां उ० सदा खाज गणिना प्रतिष्ठितं शुजम्

#### [178]

सं० १९३० मान तु० ५ सकत संवेन श्री वीर पाइका कारापित स्थापितं श्री ग्रव-दोख्न चैत्वे श्रासारितान ॥

### पाषाच पर ।

### [179]

सं० १ए९४ निती माय कृष्य ए नोने गुणकी वे चेले इताइ गोत्रे श्री प्रतापसिंदनी तत्जार्या महताय कुंवर तत्पुत्र विक राय बहाकुर तत् प्रथम पत्नी प्राणकुंवर जनम साफल्य करापिता जीषों छारं। उ० श्री आणंद बह्यन गणि तत्तिशिष्य उ० श्री सागरचंद गणि उप-देशात्॥ श्रीः॥ शुक्तंजूयात्।

#### पाबाच पर्।

### [ 130 ]

--। श्री जिनेंड जयती। खत्ती श्री मद बीर जिनेंड सं० १४१ए वि० सं० १ए५ए वर्ष वे० वद० ए बुधवारे श्री तपा गष्टामनाय धारक सुश्रावक दसा श्रीमाख कातीये सा० रुपचन्द रंगीखदास देवचन्द पाटनवाखा हाख मुकाम येवखा मुंबई ये वनना स्मर्नार्थं तत्त वन्द चतुर चन्द सुत वेल चन्द वाख चन्द श्राग चन्द जण = ३ ये ॥ श्री ग्रण्शीख चेल श्रा

धर्मशाखा पंभावी हे तथा देरासरमा पवासणो गोखाडा दरवाजो जमती नी देरी = ४ सहीत सरवे धारसनु काम तथा तखावनी जीत तथा रीपेर बीगेरे जीनों छार करावो हे भी शुजं जवतु सदा । सखाट जाइचंद जगजीवन मीझी पाछीताणा वाखा — – ।

# तीर्थ श्री पावापूरी।

शासन नाथक श्री महाबीर स्वामीका यह निर्वाण कल्याणक का स्थान जैनीयोंका श्रीसिक्क तीर्थक्तेत्र है। १४ मां तीर्थंकर के समवसरण की रचना छोर उनका मोक यहां कर्य हैं। समवसरण के स्थानमें र स्तंत्र वर्त्तमान है कोई छेख नहीं है। वहांसे धाचीन परण छटाकर जक्षमंदिर के पासने तक्षात्रके पाइ पर विराजमान हुछे हैं। श्रीक्षसंस्थार की जगह ताछाव छोर मंदिर है। श्राचीन मंदिर र गांवनें है छोर नवीन मंदिर = र सेताभ्वरी छोर र दिगम्थरी छस ताछाव के पाइमें बनाहै छोर कई धर्मसाछायें है।

समग्रारणजी के प्राचीन चरणों पर।

[181]

ं संग्रह्म धर्ष देवारा धृति ३ गुरी थी - - कनकविजय गर्जिः ( अक्रर घस जानेक कार्य पड़ा नहीं जाता )

> जखमंदिर — पाचापूरीजी भी गोतमस्वामीजीके चरणोंपर।

> > [182]

संव १ए३ए मि। छाव शुक्क ५ इदं गोतम गणधर पाडुकां कारापितं उसवाज चौर निया

मोत्रे नानकचंद जीवनदास प्रण सृ। जण। भी जिन नंदीवर्छन सूरी तत्किण्य सुनि वर्षे जय उपदेशात्।

### श्री सुधर्मा सामीजीके चरहों।पर।

[183]

सं० १ए३५ मि० छा। शुक्क ५ इदं पाड़का श्री सुधर्मा खामी कारापितं छोसवाल ज्ञाती बाहेवा गोन्ने – न सुख प्रतिष्ठितं बृ० न० श्री जिन नंदीबर्द्धन सूरि तत्शिष्य मुनि पयजय जपदेशात्।

वामे सर्फकी गुमटीमें १६ चरणें।पर।

[ 184

संबत १ए३१ का मित्ती माघ हुक्क १० तिथी चंड्यारे श्री बृहत् सुजराती हुंका गर्हें पूज्याचार्य श्रीश्री १०० श्रीश्री श्रक्तयराज मृरि तत्पद्दासङ्कार श्री श्रजयराज मृरि चरण श्रीतिष्ठतं सुश्रावक बाबू श्री प्रताप सिंघजी राय घनपत सिंघजी ह्याइ गोत्रीयेण पोड्श सहासती चरण कारापितं॥ श्री शुजंजूयात्॥ पावापूरीमें - स्थापितं॥

## दाहिने तर्फकी ग्रमटीमें चरणपर।

[185]

॥ संधत १७५३ वर्षे ध्याषाह श्रुदि पश्चमि दिने गणि दीप विजयण। पाछुका ॥

गांव मंदिर - पावापूरी। पंचतीर्थीपर।

[186]

क्षं० १५१७ छाषाह धदि १० मंत्रिदक्षिय श्री छितयङ गोन्ने स० मेघराज छु० जिणदास

जाा करिगणि पुत्रेण स० शुजकरण जा० पद्मिन्याः पु० खद्दमीसेन हाखू जनन्याः श्रेयोर्थं श्री संजवनाथ बिंवं का० श्री खरतर श्री जिनजड सूरि पष्टे श्री जिनचंड सुरिजिः प्रति-ष्ठितं श्रेयोस्तुः॥

[187]

सं० १५६१ वर्षे वैशाख सु० १० दिने श्रीमाख इ।तीय गोत्रे मौठिप्पा सा० रणमख पुत्र सा० दीपचंद जार्था जीवादे कारितं । श्री खरतर गछ जद्दारिक श्री जिनहंस सूरि ग्रहण्यो नमः ॥ प्रतिमा श्री शांतिनाथ विंवं कारितं ॥

### पाषाणके चरण पर।

[138]

संग १६४५ वर्षे वैशाख सुद्दि ३ गुरी --- रुपचंद पुत्र जतराज सञ्चेण चार्षा -भी बर्द्धमान जिनस्थेयं पास्का कारा --।

[ 189 ]

॥ संबत १९७२ बर्वे माइ सुदि १३ दिने सोमबोर श्री पुरूरक चरण कगल पालुकें = - ।

### मध्यके चरणपर।

[ 190 ]

॥ पं०॥ खस्ति श्री जयोमंगलाञ्चदयश्च ॥ श्री गौतमस्यामिनोछिङ्यः ॥ संवत १६ए७ वैशाख सुदि ५ सोमबासरे ॥ श्री बिहार नगर बास्तव्य श्री क्षपत्र जिनेश्वर प्रथम पुत्र श्री जरतं चक्रवित्तं राजान मुख्य मंत्रिदख संतानीय महतीयाण काती मुख्य चोपड़ा गोत्रीय संघनायक मं० संयाम । राहदिख्या गोत्रीय संघ० परमाणन्द प्रमुख श्री वृहत खरतर गष्टीय नरमणि मिष्कृत जाखस्यख श्री जिनचंद्र सूरि प्रतिबोधित महतीयाण श्री संघ कारित श्री खीर जिन निर्वाण जुमि श्री पावापूरी समीपवर्ति वरिषमानानुकार श्री बीर जिन प्रासाद



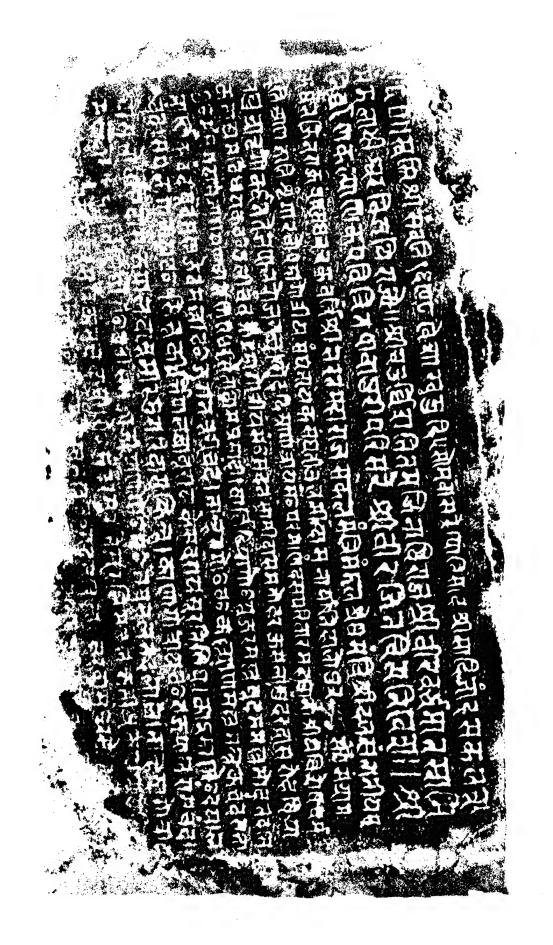

त्र्नो धाम प्रतिष्ठित श्रो महाबीर वर्द्धमान जिनराज पाष्ट्रके महतियाण श्री संघेन कारिते। प्रतिष्ठिते च श्रो बृहरखरतर गष्टाधीश्वर श्रो शत्रुंजयाष्ट्रमोद्धार प्रतिष्ठाकर युगप्रधान श्रो जिनसिंह सुरि पट्टादयगिर दिनकर युगप्रधान श्रो जिनराज सुरिजिः ॥ श्रीर्जवतु । श्री क्षमछ खाजापाध्यायाः पं० खब्धकी वि राजहंसादि शिष्य सहिताः प्रणमंति ।

### ११ गणधरोंके चरणों पर।

[191]

१। संवति १६ए० प्रभिते । वैशाख सुदि ए सोमवारे । श्री बिहार नगर बास्तव्य श्री जरत चक्रवर्ति महाराजात सकल मंत्रि मुख्य मंत्रिश्वर दल्लान्वीय नरमणि मंण्सित श्री जिन चंद्र सूरि प्रवोवित महतियाण झाति मण्सन चोपड़ा गोत्रीय संववी संग्राम सरिवारेण ।

श्री गौतम खामि ॥ १ श्री श्रक्षित्रति ॥ १ श्री बायुत्रूति ॥ ३ श्री व्यक्तखामि ॥ ४ श्री सुधर्मा स्वामि ॥ ५ श्री मंण्कितपुत्र स्वामि ॥ ६ श्री मौर्यपुत्र स्वामि ॥ ७ श्री खर्कपिक स्वामि ॥ ७ श्री खचलजाता स्वामि ॥ ए श्री मेतार्य स्वामि ॥ १० श्री प्रवास स्वामि ॥ १.१

### मंदिर प्रशस्ति ●।

[192]

। ए०॥ स्वस्ति श्री संबति १६ए० वैशाख सुदि ५ सोमबासरे। पातिसाह श्री साहि-जां इसकछ नूर मएसखाधीश्वर विजिथराज्ये॥ श्री चतुर्विशतितम जिनाधिराज श्री बीर बर्द्धमान स्वामि निर्वाण कछाणक पवित्रित पावापूरी परिसरेश्री बीर जिन चैद्य निवेशः॥ श्री क्रपज जिनराज प्रथम पुत्र चक्रवर्चि श्री जरत महाराज सकछ मंत्रि मएस्व श्रेष्ठ मंत्रि श्री दक्ष संतानीय महतिष्ठाण ज्ञाति श्रृंगार चोपड़ा गोत्रीय संघनायक संघवी तुछसी जार्या निहाको पुत्र सं० संग्राम खघुजात गोबर्द्धन तेजपाख जोजराज। रोहदिय गोत्रीय स० पर-

<sup>\*</sup> यह बेदीके अन्दर दवा भया है इसे कारण सन पढ़ा नहीं गया।

माणंद सपरिवार मह्भारा श्रीय विशेष भर्म कर्मोद्यम विभायक ठ० छुळीचंद काष्ट्रहा गोश्रीय म० मदन सामीदास मनोदर कुशला सुंदरदास रोह् थिया पुत्र मथुरादास नारायणदास गिरिभर संतोदास प्रसादी। वार्तिदिया गो० गूजरमञ्ज पूदड़मञ्ज मोहनदास माणिकचंद द्वमञ्ज जेठमञ्ज । ठ० जगन नूरीचंद। दान्हरा गो० ठ० कल्याणमञ्ज मलुकचंद संतोषचंद सयला गोश्रीय ठ० सिंह कीर्तियाल बालूगय केसवराय स्रतिसिंघ। कार्डेड्डा बोट दयाल दास नोवालदास कृपालदास मीर मुरारीदास किन्नू। काणी गोश्रीय ठ० राजपाल रासचंद —— महाबीर —— कीर्तिसिंघ ठा० ठवीचंद। जीजीयाण गो० मं० नथमल नंदलाल नान्हड़ा गोश्रीय —— १३ —— दास सुंदरदास सागरमति कमलदास। रोह खुंदर स्रति स्रति सवलकृती प्रताप —— ठ० मदमञ्ज जा० हरदासपुर ———।

### पाषाणके मूर्तिपर।

[193]

॥ सिरि देविष्ठ गणि स्त्रमा समणा होता तेसि सिरि बीर निवाणाछ नवसय श्रसीई विर सेहिं जिणागम रक्तगा तुष्ठसेह कारणाछ विविमिणं पहछाविषं सिरि जिण महिंद स्रिशिहें॥ सं० १७१० वर्षे मा। सु० १।

### बेदी पर।

1947

संग १ए३५ मिति जेष्ठ शुक्क ५ बुधवासरे इदं बेदिका कारापितं उसवास काती रांध्य सेविया गोत्रे सेवजी श्री खडमणदासजी तत्पुत्र कख्खुमखजी तत्जात धनसुख दासजी।

दाहिने तर्फ दादाजी की कोठरीके चरणोंपर ।

[195]

माह सुदि १३ दिने - - - सूरीपा पाइके - -!

#### [196]

संबत १६०६ वर्षे - क ---। प्रवर्त्त ---ः। श्री खरतर गष्ठे श्री छपाष्याय रत्व तिसक सूरिनां त० शिष्येन श्री स्रब्धिसेन गणि श्री युगप्रधान श्री जिनचंद शाखायां कारा पितं छपदेन -- गुजु -- पाठकस्य --- श्री रतनिस्नक गणि प्रतिष्ठितं वा० स्रब्धिः सेन गणि प्रतिष्ठा कृता ॥ श्री रस्तु श्रीः ॥ १ ॥

#### [197]

मूख नायक ---- राज सजासन भारकं। ०। ० गुर्जरे मह - न ति -- गोन्ने -- ठ० बेनीदास। तुखसीदास - माणिक - - दास - - कारापितं। श्री --- स्यां वाडुका श्री -- स्य गुरु -- श्री जिन खिंधसेन सूरि कृता॥ यस्यां पाडुके बृहत् श्री खर तर गणा - यं० जुग -- श्री युगप्रधान -- श्री जिनचंद्र सूरि शाखायां श्री छपाध्याय - श्री रत्नतिखक -- तत्पदाखक्कार श्री बाचनाचार्य - खिंधसेन गणि खादेशेन श्री दखचंद -- याणा बाखिडिवा गोन्ने। नेरवन -- ठा० गुजरमहोन -- श्री रत्नतिखक वा० --- त ठा० -- करेन श्रतिष्ठा पुनमीया --।

#### [108]

। संबत १९०१ वर्षे माह सुदि १३ दिने सोमबारे श्री जिन कुशस सूरीणा पाइके ।।
महतीयाण चोपड़ा गोत्रे । सङ्गवी तुससी दास जार्था कल्याणी निहासो पुत्र सङ्गवी संमाम
भिंद - - - गणिजिः प्रतिष्ठिता श्री पावापुरी समस्त श्री सङ्ग सहिता श्री रस्तु ।

#### [ 199 ]

॥ सं०। १ए१० वर्षे शाके १९९५ माघ शुक्क २ श्री जिनदत्त सूरी सदुरुणां श्री जिन इशक्ष सूरीणां पादन्यासो प्रतिष्ठितं० ज० श्री जिन महेंद्र सूरिजिः। का। हा। मो। श्री सिवप्रसाद पुत्र शीतक्ष प्रसादेन श्रेयोर्थ मानंदपुरे॥

## दाहिने श्री स्यूखजड कोठरी के चरणों पर।

[200]

श्री॥ नमनिधि गज गोत्रा सिमतायां समायां (१०ए९) नयन रस सरकाश्चन्द्र कुक्तेषु शाके (१७६१)॥ सित पटधर पाटो फाल्युने शुक्क पक्षे जुजगपति तिथी (५) सङ्गानेवे वासरेहें॥ १॥ श्री मद्बह्मचर्य धर्मा वृद्धर्थ श्री स्यूजजङ्गाचार्य पादपद्म प्रतिष्ट्य पृहत खरतर गणेश श्री जिनहर्ष सूरि पष्ट प्रजाकर श्री जिन महें इस्रिणा कारिता छ०॥ श्री हीरधर्मा गणि विनय विद्यत्कृष्णकञ्ज प्रजाकर श्री कुशसचंद्र गएयुपदेशतः। काशीस्य श्री संधैः॥ बदिस्या गोत्रीयोत्तम चंद्रात्मज मुन्निलासाजिधेन॥

[201]

(१)॥ स० श्री ५ श्री जिन विमक्ष सूरि पाडुका। (१)॥ श्री जिन खि वित सूरि पाडुका।

[ 202 ]

सं० १७ए७ वर्षे कार्तिक मासि शुक्क पक्ते पूर्णिमा तियो १५ ग्रहवासरेण बृहत् खरतः । मुद्रेण युण प्रण श्री जिनरंग ---।

[203]

संग १९ए९ वर्षे कार्तिक शुक्क पके राका तियों १५ गुरु वासरे बृहत् खरतर गर्छ युव अव श्री जिनरंग सुरि शाखायां आचार्य श्री जिनचंद्र सूरिणां शिष्य वाव श्री सुमतिनंदन गिषानां पादपद्मे स्थाप्यतेव वाव जुवनचंद्रेण । बाव सुमतनन्दन गिणानां चरण कमसे जबहाः आव श्री जिन चन्द सूरीणां चरण कमसे इमे जवतः ।

### श्री चंदनवाखा कोठरी के चरणों पर।

[204]

॥ सं० १७२० प्रव श्री सुजाण बिजयाजी पाइका।

#### [205]

संव १९७० मा बर्षे सिते ११ ॥ बृहत् खरतर गष्ठे युव तव श्री जिनरङ्ग सृरि शास्तायां वे शिव चरण रेणुना दीप बिजयायाः स्थापिते । श्री कीर्त्ति बिजयायां —— चरण सरसी इहे प्रतिष्ठितं ॥ साध्वी ॥ श्री सौजाग्य बिजयाया । पादपद्मे प्रतिष्ठितं ।

[ 206 ]

सम्बत १०४० शाके १९१३ वर्षे मिति वैशाख शुक्क ३ तिथी मृगु बासरे श्री मत् खरतर गन्ने जहारक श्री जिनरङ्ग सूरि शाखायां साध्वीमहत्तरा मित बिजयाकस्य पाडुका शिष्यनी रूपविजिया पावापूरी मध्ये प्रतिष्ठापितेः

[207]

॥ श्री संबत १ए३१ का मिति माघ शुक्क दशमी तिथो चन्ड बारे श्री मद्बृह्ह्योंका गुर्क्तराधिपति ॥ श्री पूज्याचार्य जी श्रीश्री १००० श्रीश्री श्रक्तयराज सुरिजी चरण कमखौ स्थापितो श्री श्रजयराज सुरिजिः प्रतिष्ठितं च श्री शुजंजवतु =

[208]

॥ र्ज नमः ॥ संबत १०१७ बर्षे माघ मासे शुक्कपक्ते षष्ठी तिथौ ग्रह्मवासरे श्री महाबीर जिनवर चरण कमखे शुजे स्थापिते । हुगखी बास्तव्य र्जस बंशे गांधि गोत्रे बुखाकी दास तरपुत्र साह माणिक चंदेन श्री क्तत्रीयकुंम नगर जनमस्थाने जनमकख्याणक तीथें जीणों छारं करापितं ॥ स्वपरयोः शुजाय ॥ १ यावन्नजस्तक्षे सूर्य चंड्रमसौ स्थितौ बरौ तावन्नंदतु तीथों यं स -----।

[ 209 ]

॥ उं नमः ॥ संवत १७१ए वर्षे श्री महाबीर जिन चरण कमछे स्थापिते श्री क्त्रीकुंमें संघाटे साह माणिकचंदेन जीणोंदार करापितं ॥ श्री रस्तु ॥

[210]

सं १७३७ माघ शु० ५ सकल संघेन श्री बीर पाडुका कारापितं स्थापितं श्री पाबापूर्या । धारम हितायः श्री रस्तुः ॥

# विहार।

बिहार वा सूवेबिहार का प्राचीन नाम "तुंगिया नगरी " था। निकट में बिशाखा नगरी की थी। जैन सहर था, पश्चात् बौद्ध खोगों के समयसे "बिहार" नाम प्रसिद्ध जया।

धातुओं के मूर्ति पर । मिथयान महस्रा ।

[211]

सं० १४३० श्री -- तिनाय प्रति० सा० पद्मसिंहेन समस्त परिवार युतेन निज पितृ सा देव्हा पुष्यार्थं का० प्र० श्री जिनराज सूरि।

[212]

प० ॥ सं० १४६० वर्षे माघ सुदि ६ दिने उकेश बंशे सा० सामंत पुत्रेण सा० खषमणेन पुत्र रतना नरसिंह नयणा जा० – दादि परिवार सहितेन निज पुष्यार्थं श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गछे श्री जिन वर्ष्टन सूरिजिः ॥

[ 213 ]

संग १५०६ माघ सुदि ५ -- लोढ़ा गोत्र -- - पुत्र काकाकेन जाग काक श्री पुण -- माला - जाग हेम -- नाशू जाग कुिमने खश्रेण घर्मनाथः काण प्रण चैत्र गष्ठे श्री मुनि तिखक सूरि।

#### [214]

ए।सं० १५०९ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १ दिने श्री उकेश वंशे छोढ़ा गोत्रे सा० जोखा संताने सा० बीरा जार्या जावसदे पुत्र सा० जाडाकेन पुत्र नी मस बीसस दूदा माका सिहतेन श्री वासुपूज्य विंवं कारितं प्रति० श्री खरतर गठार्थाश श्री जिनराज सूरि पटाखङ्कार श्री जिन जड़ सूरि युगप्रधान गुरुराजो।

#### [215]

सं० १५१ए वर्षे आषाह विति १ मंत्रित्वीय काणा गोत्रे ठ० नगराज सुत ठ० सघूनार्थी धामिणि पु० सं० श्री अवकार लेग पुत्र ठ० उद्यसेन खदमीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेन बीरसेन देपाल पहिराजादि पिकार होत्न व्यक्ष्यसे श्री आदिनाथ विवे कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनक्ष सूरि पर श्री जिनके सूरिकिः॥

#### [216]

संग १५१ए वर्षे आपाद विद १ श्री मंत्रिदलीय शाखायां बायड़ा गोत्रे स० पौमराज जाण सूरदेवी पुत्र ठ० दासू चा० कषूरदे पु॰ ठ० सदय वथ (१) प्रमुख परिवार सिहतेन खश्रे- यसे श्री शितलनाथ विंवं कारितं प्र० श्री खरतर गद्ये श्री जिनसुंदर सूरि पट्टे श्री जिनहर्ष सुरिजिः ॥ श्री ॥

#### [217]

सं० १५१ए वर्षे आषाइ विद १ मंत्रिदलीय काणा गोत्रे ठ० श्री नगराज सुत ठ० श्री समूजार्या धार्मिण पुत्र स० सिंगारसी जा० कुंत्ररदे पु० स० राजमञ्ज सुश्रावकेण पुत्रादि परि-वार सिहतेन श्री आदिनाथ मूल विंवश्चतुर्विंशति पष्ट कारितः प्रतिष्ठितः लरतर श्री जिन पद सूरि पट्टे श्री जिनचंद्र सूरि युगप्र० वरागामेः ॥ १॥

[218]

संग १५१७ वर्षे माघ सुदि दशम्यां बुधे श्रीमास क्वातीय सण् वाजु जार्या धराषी स्थातम

श्रेषोर्थं श्री नेमिनाय विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनजड सूरि पदे श्री जिन चंद सूरिराजैः ॥ श्री मंग्पे द्वर्गे महता गोत्रे ॥

## श्री चंडप्रजु खामीका मंदिर।

[219]

सं० १४एए बर्षे फागुण बिद १ गुरी उपके० सुर गोत्रे सा० सिवराज जा० माकु पु॰ पासा सहसा जात बढराज पुष्पार्थ श्रो शितखनाथ बिंवं का० प्रति० श्रो उपकेश गष्ठे ककु-दाचार्य संताने श्री कक सुरिजिः ॥ श्र ॥

[220]

संग १५४० वर्षे बैशाख मासे जकेश वंशे दोसी गोत्रे साग कलू पुत्र साग खषा जार्या रुपाई पुत्रण खषमी घरेण जार्या खीखादे सिहतेन श्री श्रजितनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गर्छे श्री जिनसमुद्र सुरिजिः श्रेयोस्तु ॥ १ ॥

## चतुष्कोण पद्दक पर।

[ 221 ]

सं० १६३० समये फाल्युण सुदी थ जोमे श्री मृत्वसंघ सरस्वति गन्ने बिहारकार गणे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये ज० श्री धर्मकीर्त्ते देव तत्पट्टे ज० श्री शीखजूषण तत्पट्टे ज० श्री झान श्रूषण व्यय ज० सुमित्रनी तत्पट्टे ज० श्री सुमितकीर्त्ति ततिश्च्य । मंग्रिशाचार्यश्री मेरुकीर्ति युरुपदे — ज्॥ मगध देसे । खुदिमपुर बास्तव्य जेसवाखान्वये कष्टहार गोत्रे सा० बीरम तद्मार्या वंयंत्रयोः पुत्र सहसी तद्मार्या व्यजेसिरि त्रयो पुत्रो प्रथम किन् तद्मार्या परिमख तत्पुत्र जिनदास तद्मार्या मोना त्रयो पुत्र जगदीस दितिय संघ पित श्री रामदास जार्या रुकिमिन मेतेषां मध्ये संघपित रामदास नित्यं प्रणमंति । श्रुजं जवतु ॥

### खखबाग का मंदिर।

[222]

संव १५३ए बव बेव हाउ ३ सोमे प्राव बव मं माईपा जाव बरजू पुर सीधर जाव मांजू पुत्र गोरा जाव रुक्तमिणि पुर बर्द्धमान मातृ वितृ श्रेर श्री कुंयुनाय बिव कारावितं प्रव तपा व श्री लक्ष्मीसागर सूरिजिः।

[223]

संव १६४३ फाव सिव ११ श्री हीर विजय शिव्य श्री विजयसेन सूरिजिः प्रव श्रादिने

[224]

संग १७३३ चेत्र सुग १६ - - विंबं श्री जितहर्व सुरिणा - - महतावचदं जार्या। श्राविका - - च्या गुलावचंद पुत्र गुतया - - ।

[225]

सं० १०ए६ ज्येष्ठ बदि ७ खोसवाल झाती जम्मड गोत्रीय बायु प्रेमचंद तत्पुत्र विहारी गलेन श्री सिद्धचक्र पड़ं कारापितं प्रतिष्ठितं विष्णुदय गणिना ।

#### पापाण पर।

[ 226 ]

संवत १५१४ जेष्ठ बदि ४ श्री उपकेश झातो साह श्री शक्तिसिय जाण सहजल -- साह सोमा जार्या खापु नाम्न्या खात्म श्रेयसे श्री खजितनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं उपकेश गन्ने श्री कक सूरिजिः॥ श्री खजितनाथ प्रणमित बाई खापू नाम्न्या ह [227]

संवत १६७४ वर्षे - - माघ सुदि ए दिने जोम वासरे श्रवण नक्त्रे - - - - गोत्रे ग्राकुर - - - ठाकुर जाडेन तत्पुत्र ठाकुर छुखीचंद श्री जिन कुशल सूरीणं पाछुके कारितं ।

[228]

सं० १६ए४ ज्ञाके १५५ए ईश्वर वर्षे सम्बतसरं चेत्र विद १३ ज्ञुके ग्रुजे मुहुत्तें दिहाण देशे जि श्री कुमुदचंड दिनंद पट्टे जि श्री मृख श्रुगार हा ---- वधरवाल ज्ञाती सक श्री तोला जाक सं --- पुत्र सक श्री कृष्ण ॥ - - - - देव जार्या सोहि - - - श्रेयोर्थं --- श्री महावीर पाडुका स्थापितं।

[229]

सं० १७३० माघ शुदि ५ - श्री सकक्ष संघे श्री पार्श्व ना० पा० कारापि - ।

[230]

संव १७३० माघ गुव ५ सकल संघेन शांतिनाथ पाइव कारापिता -

[ 231 ]

प्रणमहिये गूणवीस सय वरसे बइसाह – सुद्ध – - - बह पियामह सिरि जिन कुशल सृरि पाय ठवणा कारिया सिरिमाल वंसे वदलीया गुत्ते साह कमला बइणा विसाला सुपइ ठिय सयल सुरीहिं॥ श्री॥:

[232]

श्री दादाजी श्री कुशल सुरजी सहायः सं० १०४६ मीती बेसाख सुदी १३ -- -।

### [233]

संग । १ए३ए फाहगुन कृष्ण ७ गुरो श्री जिन दुशल सुरी पादन्यास । जंग । यु । प्र ज । श्री जिन मुक्ति सूरिश्वराणामादेशात् श्री दालचंद गणिजः प्रतिष्ठितं ॥ सेव गोत्रीय ताराचंदात्मज रामचंड्रेण कारितः खश्रेयोर्थं मिरजापुर वरो

#### [234]

॥ उं नमः सिद्धम् । संबत् १ए५० सि० फाग्रण सुदि ३ श्री मूखसंघे सरस्वति गहे वहा-त्कार गण कुंद कुंदाचार्य आम्नाय सकख कीर्त्ति जद्दारक तत्पद्दे । जद्दारक कनक कीर्त्ति उपदेशात् शा० कुवेरचंद हरीचंद तज्जार्या केशरबाई खुरदेवाखे प्रति०

#### [ 235 ]

संबत् १ए५५ पोस सुद १५ गुरु ॥ श्री ह्यंपक गन्ने श्री पूज्य अजयराज सूरिः प्रतिष्टि तम् ॥ बाब् खन्मीपत गोबिंदचंद की माजी करापितं श्री दादाजी चतुः चरण पाडुकेज्योः ॥ श्री स्थूबजड सूरिः ॥ श्री जिनदत्त सुरिः ॥ श्री जिनकुशल सूरिः ॥ श्री जिनचंड सूरिः ॥

### राज गृह।

मगध देशकी राजधानी यह राजगृह (राजगिरि) बहुत प्राचीन नगर है। २० मां तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत खामीका ३ कछ्याणक उपेष्ट बदि—ए जन्म फाएगुन सुदि—१२ दीहार फाएगुन बदि—१२ केवल ज्ञान यहां होनेके कारण यह स्थान पिबत्र है। २२ मां तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के समय में जरासंधकी जी यही राजधानी थी। २४ मां तीर्थंकर श्री महाबीर स्वामी के समयमें प्रसिद्ध नगर था। गौतम बुद्ध की जी यही खीला जूमि थी। प्रसेन जित जनके पुत्र श्रेणिक, जनके पुत्र कोणिक यहांके राजा थे। श्री महाबीर स्वामी जी १४ चौमासे यहां किये। जंबुस्वामी, धन्ना, शाखिज इजी छादि बड़े २ खोग यहांके रहने वाले थे। यहां

पर पहाड़के निचे ब्रह्मकुए, सूर्यकुए, छादि उष्ण कुए, बहुतसे हैं छोर स्थान देखने योग्य है। पांच पाहाड़ जो सामने दिखाई देते हैं (१) बिपुखगिरि (१) रत्नगिरि (३) उदय गिरि (४) स्वर्णगिरि (५) वैजारगिरि। पहाड़ पर बहुतसे जैन मंदिर बने हुये हैं। बहुत से चरण वा मूर्जि इधरसे उधर बिराजमान है इस कारण यहां के सब लेख एक साथ मिखा दिया गया है।

## पार्श्वनाय मंदिर प्रशस्ति । ®

#### [236]

- (१) पण ॥ उनमः श्री पार्श्वनाषाय ॥ श्रेयः श्री बिपुखाचखामरगिरि स्थयः स्थिति स्वीकृतिः पत्र श्रेणि रमाजिराम जुजगाधीशस्फटासंस्थितिः । पादासीन दिवस्पतिः जुल फख श्री कीर्त्ति पुष्पोजमः श्री संघाय ददातु बांकित फ
- (१) खं श्री पार्श्वकल्पद्रमः ॥ १ यत्र श्री मुनि सुत्रतस्य सुविनोर्जन्म व्रतं केवसं साम्राजां जय राम खक्कण जरासंधादि जूमीजुजां। जङ्गे चिक्क वखाच्युत प्रतिहरि श्री ज्ञाखिनां संजवः प्रापुः श्रेणिक जुधवादि

क्ष्ण जैन तीर्थ गाईड " के तबारिख सुने विहार में टस्के बंधकर्ता लिखते हैं कि मथीयान महलाके " मंदिर में एक शिला लेख जो अलग रखा हुवा है - - संवत तिथि वगरा की जगह टुटी हुई है पंक्ति (१६) हर्फ जिया मगर घीस जानेकी वजह से कम पढ़िनमें आता है अखीर की पंक्तिमें जहां गच्छ का नाम है वहां किसीने लोड़ दिया है बच्च शाखा बगरह नाम बेशक मौजूद है" यह पढ़ कर सुझे देखने की बहुत अभिलाषा हुई। पता लगाने पर १७ पंक्तिका एक लेख दिवार पर लगा भया पाया। किसी र जगह दूर गया है संवत वगरह साफ है और दुसरा टुकड़ा मालू र भया। पहिले टुकड़े के लिय बहुत परिश्रम करने पर पता लगा और अब वहां के लेख बाबु धन्नुलालजी सुचंति के यहां रखा गया है। यह पश्चित्त पूर्व देशकी अपूर्व बस्तु है आज तक अप्रकार्कित था। इसमें श्री खरता गच्छकी पट्टावली है जिस्से बहुत पक्षपातीयों का अम दूर हो जावेगा। यह पांच की साठ वर्ष प्राचीत है आए टस समयके मुसलमान समार और प्रादेशिक शासन कर्ताका भी नाम विद्यमान है। जिस्से अप प्रादिश का सन कर्ताका भी नाम विद्यमान है।

- (३) जिनो बीराच जैनी रमां ॥ १ यत्राजय कुमार श्री शाक्षिधन्यादि माधनाः। सर्वार्थ सिद्धि संजीग जुजी जाता द्विधापिहि ॥ ३ यत्र श्री बिपुसाजिधोवनि धरो बैजार नामापिच श्री जैनेंद्र बिहार जूषण धरी पूर्वीप
- (४) राशास्थितो । श्रेयो छोक युगेपि निश्चित मितो खन्यं बुवाते नृणां तीर्थं राज-यहाजिधानमिह तत्कैः केर्न संस्तुयते ॥ ४ तत्रच संसारापार पारावार परपार प्रापण प्रवण महत्तम तीर्थे । श्री राजयहम
- ( ॥ ) हाती थें । गर्जें झाकार महापोत प्रकार श्री विपुत्त गिरि विपुत्त चूला पीठे सकल महीपाल चक्रचूला माणिक्य मरीचि मंजरी पिंजरित चरण संरोजे । सुरत्राण श्री साहि पेरोजे महीमनुशासित । तदीय
- (६) नियोगान्मगधेषु मिलक बयोनाम मामुखेश्वर समये। तदीय सेवक सह णास इरदीन साहाय्येन। यादाय निर्शुण खनिर्शुण रंग जाजं॥ पुंमौत्किकाविक्ष रत्नं कुरुते सुराज्यं बक्षः श्रुती व्यपि शिरः
- ( ३ ) सुतरां सुतारा सोयं विजाति जुनि मंत्रि दखीय बंशः ॥ ५ बंशेमुत्र पिवत्र भीः सहज पासास्यः सुमुख्यः सतां जङ्गे नन्यसमान सहुणमणी श्रृंगारितांगः पुरा । तत्सू बुस्तु जनस्तुत स्तिहुण पासेति प्रतीतो जन
- ( 0 ) ज्ञातस्तस्य कुले सुधांशु धवले राहाजिधानो धनी ॥ ६ तस्यात्मजोजनिच ठकुर मंगनारूयः सद्धर्म कर्म बिधि शिष्ट जनेषु मुख्यः। निःसीम शील कमलादि गुणालिधाम जज्ञे गृहेस्यः गृहिणी थिर देवि नाम
- (॥ ३ पुत्रास्तयोः समजवन् जुवने बिचित्राः पंचात्र संतति भृतः सुगुणैः पिबत्राः । तत्रादिमास्त्रय इसे सहदेव कामदेवाजिथान महराज इति प्रतीताः ॥ तुर्यः पुनर्जयित संप्रति बहुराजः श्री मा
- (१०) म् सुबुद्धि सबु बांधव देवराजः । याच्यां जमाधिकतया घनपंक पूर्व देशेपि धर्मः रय धुर्य पदं प्रपेदे ॥ ए प्रथम मनव माया ब्रह्मराजस्य जाया समजनि रत नीति स्फीति स्क्रीति रीतिः । प्रजवति पहराजः सहु

- (११) ॥ श्री समाजः सुत इत इह मुख्यस्तत्परश्चोढराख्यः ॥ १० द्वितीया च त्रिया नाति बीधी रिति बिधि त्रिया । धनसिंहादयश्चास्याः सुता बहु रमाश्रिताः ॥ ११ श्वजनि च दियताद्या देवराजस्य राजी ग्रण म
- (११) णि मयतारा पार शृंगार सारा। समजवित तनुजातो धमसिंहोत्र धुर्य स्तदनुच गुणराजः सत्कला केलिवर्यः॥ १२ व्यपरमय कलत्रं पद्मिनी तस्य गेहे तत जरु गुणजातः षीमराजोंग जातः। प्रथम जदित पद्मः पद्म
- ( १३ ) सिंहो द्वितीयस्तदपर घमसिंहः पुत्रिका चान्नरीति ॥ १३ इतश्च ॥ श्रीवर्द्धमान जिनशासन मृखकंदः पुष्णात्मनां समुपदर्शित मुक्तिजंदः। सिद्धांत सूत्र रचको गणभृत सुधर्मनामाजनि प्रथम कोत्रयुग
- (१४) प्रधानः ॥ १४ तस्यान्वये समजवदृशपूर्वि वज्र खामी मनोजव महीधर जेद वज्रक्ष यस्मात्परं प्रवचने प्रससार वज्र साखा सुपात्र सुमनः सफल प्रशाखा ॥ १५ तस्यामहर्निश मतीव विकाशवत्यां चांड्रेक्क
- (१५) से विमल सर्वकला विलासः। उद्योतनो गुरुरजाहिलुधो यदीये पट्टे जिनष्ट सु मुनि गीण वर्ष्वमानः॥ १६ तदनु जुवनाश्रांत ख्यातावदात गुणात्तरः सुचरण रमान्नूरिः स्रिर्वजूव जिनेश्वरः। खरतर इ
- (१६) तिख्यातिं यस्मादवाप गणोप्ययं परिमलकर्का श्रीपंद --- छुगणो वनौ ॥ १७ ततः श्रीजिन चंडाख्यी बजूव मुनि पुंगवः । संवेग रंगशालां यश्रकारच वजारच ॥ १७ स्तुत्वा मंत्र पदाक्तरे रवनितः श्रीपा

### **ज्जसरा परवर**।

- (१९) श्री चिंतामणि ---- ताकारिण । स्थानेनंत सुखोदयं विवरणं चक्रे नवान्यायके । -- ताऽ त्रय देव सुरिग्ररव स्तेतः परं जिक्करे ॥ १ए ---
- (१०) --- (जिनवल्लज) - शांगनोवल्लजो --- प्रियः यदीय गुण गौरवं श्रुतिपुटेन सौधोपमं निपीये शिरसो धुनापि क्रुरुते नकस्तां डवं ॥ २० तत्पट्टे जिन-दत्तसूरिरजवयोगी क्र चूडामणि मिथ्याध्वां

- (१ए) त निरुद्ध दर्शन --- श्रावक यान्य देशि सुगुरुः क्रेत्रेत्र सर्वोत्तमः सेट्यः पुख्यतां सतां सुचरण ज्ञान श्रिया सत्तमः ॥ ११ ततः परं श्रीजिनचंद्र सूरिर्वज्ञव निःसंग गुणास्त ज्रुरिः।
- (१०) चिंतामणि र्जांखतसे यदीये ध्युवास वासादिव जाग्य खद्म्याः॥ ११ पकें खद्म्य गतेसु शासनमि प्रेत्यापि जुःसाधनं दृष्ठांत स्थिति बंध वंधुरमि प्रक्षीण दृष्ठांतकं। वादेवीदिगत प्रमाणमिप ये वीक्यं।
- (११) प्रमाण स्थितं ते वागीश्वर पुंगवा जिनपति प्रख्या वजूबु सूतः ॥ १३ श्रथ जिनेश्वर सूरि यतीश्वरा दिनकरा इव गोजर जास्वराः। चुवि विवोधित सत्कमला करा समुदिता वियति स्थिति सुन्दराः ॥ १४ जिन प्र
- (११) बोधा इत मोह योधा जने विरेजुर्जनित प्रवोधाः। ततः पदे पुष्य पदे दसीये मर्ष्यं छ चर्या यित भर्म धुर्याः॥ १५ निरुंधानो गोजिः प्रकृति जमधीनां विवसितं ज्रमज्रस्य ज्ञोतो रस दश कछा के बि
- (१३) विकखः। उदितस्तत्पद्दे प्रतिइत तमः कुप्रइ मित निवीनो सौ चंड्रो जगित जिन चंड्रो यतिपितः॥ १६ प्राकट्यं पंचमारे दधित विधि पथ श्रीविद्यास प्रकारे धर्मा धारे सुसारे विपुत्त गिरिवरे मानतुंगे विद्या
- (१४) रे कृत्वा संस्थापनां श्रीप्रथम जिनपते येंन सोचे यंशोजि श्रित्रंचके जगत्यां जिन कुशल गुरु स्तपदे जाव शोजि ॥ १९ वाल्पेपियत्र गण नायक लिहमकांतां केली विलो क्य सरसा हृदि शारदापि। सोजाग्य
- (१५) तः सरज संविष्वास सोयं जातस्ततो मुनि पर्तिजिन पद्मसूरिः ॥ दृष्टा पदृष्ट सुविशिष्ट निजान्य शास्त्र व्याख्यान सम्यगवधान निधान सिद्धेः । जङ्गे ततो उस्तक क्षिकाल जना समान ज्ञान किया
- ( १६ ) बिध जिन खब्धि युग प्रधान: ॥ १ए तस्यासने विजयते सम सूरि वर्षः सम्यग हगंगि गण रंजक चारु चर्यः । श्रीजैन शासन विकासन जूरि धामा कामापनोदन मना जिन चंद्र नामा ॥ ३० तत्कोपदेश्र

- ( २९ ) वशतः प्रज्ञ पार्श्वनाथ प्रासाद मुत्तम मची करत — । श्रीमिद्धिहार पुर बस्थिति वष्ठराजः श्रीसिद्धये सुमित सोदर देवराजः ॥ ३१ महेन गुरुणा चात्र वष्ठराजः सवा-न्धवः । प्रतिष्ठां कारयामास मंकनान्वय
- ( १० ) मंद्रनः ॥ ३१ श्रीजिनचंद्र सूरीन्द्रा येषां संयम दायकाः ।शास्त्रेष्व ध्यापकास्तु श्रीजिनखिष्य यतीश्वराः ॥ ३३ कर्त्तारोश्च प्रतिष्ठाया स्ते छपाध्याय पुद्गवाः । श्री मंतो जुवन हिताजिधाना ग्रह शासनात् ॥ ३४ न
- (१ए) यनचंद्र पयोनिधि जूमिते ब्रजित विक्रम जूभृदनेहिस । वहुस षष्ठि दिने श्रुचि मासगे मही मचीकर देव मयं सुधीः ॥ ३५ श्रीपार्श्वनाथ जिन नाथ सनाथ मध्यः प्रासाद एष कस्तसध्वज मिस्तो
- (३०) द्वेः । निर्माप कोस्य गुरवोत्र कृत प्रतिष्ठा नंदंतु संघ सिहता जुनि सुप्रतिष्ठा॥ ३६ श्रीमिद्रिर्जुनन हिताजिषेक वर्षे प्रशस्ति रेषाच । कृत्वा निचित्र बृत्ता सिखिता श्रीकीर्ति रिव मूर्ता॥ ३९ जत्कीर्षाच सुवर्षा ठकुर मा
- (३१) ब्हांगजेन पुण्यार्थं। वैज्ञानिक सुश्रावक वरेण बीधाजिधानेन ॥ ३० इति विक्रम संवत १४१२ श्राषाढ़ बदि ६ दिने।श्रीखरतर गन्न शृक्षार सुगुरु श्रीजिनखिष्ध सुरि पहासङ्कार श्रीजिनेंद्र सुरिणामुपदे
- (३१) शेन । श्रीमंत्रि बंश मंत्रन ठं० मंत्रन नंदनाष्ट्यां । श्रीज्ञवन हितोषाध्ययानां पं० हरित्रज्ञ गणि । मोद मूर्ति गणि । दर्ष मूर्ति गणि । पुण्य प्रधान गणि सहितानां पूर्व देश विहार श्रीमहातीर्थ यात्रा संसूत्र
- (३३) णादि महा प्रजावनया सकक्ष श्रीबिधि संघ समान नंदनाच्यां। ठं० वष्टराज ठं० देवराज सुश्रावकाच्यां कारि \_ \_ \_ \_ स्य। श्रीपार्श्वनाथ प्रसादस्य प्रशस्तिः॥ शुजं जवतु श्रीसंघस्य॥ थ॥ ७॥

# गांव मन्दिर-घातुओंके मूर्त्ति पर।

( 237 )

सम्बत १११० चैत मास सुदि १३ संतनाथ प्रतिमा कारित--।

( 238 )

सं० १२९७ वर्षे आषाढ़ विद ८ रवी ऊ० ज्ञा० सा० सपुरा भा० सीतादे पु० कर्मसिंहेन निमनाथ विविपितृ मातृ शेयसे कारितं उकेश गच्छे श्रीसिद्धाचार्य संताने प्र० श्रीदेव गुप्त सूरिभिः।

### पाषाण पर।

(239)

सम्बत् १५०४ वर्ष फागुण सुदि ६ दिने महितआण वंशे जाटड़गोत्रेसा॰ देवराज पुत्र सं॰ षीमराज पुत्र सं॰ सिवराज तेन पुत्र सं॰ रणमल धर्मदास । श्रीशांतिनाध विवं कारितं प्रतिष्ठिते खरतर गच्छे श्री जिनवर्डुन सूरिपहे श्रीजिन चन्द सूरिपहे श्री जिन सागर सूरीणां निदेसेन वाचनाचार्य शुभशील गणिभिः।

( 240 )

अं नमः सिद्धं ॥ सम्वत १८१६ वर्षे माघ मासे शुक्क पक्षे ६ तिथी गुरुवासरे श्री मुनि सुत्रत स्वामि जन्म कल्याणक चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओसवंशे मंधी गोन्ने वुष्ठाकीदास पुत्र साह माणिक चंदेन राजगृहे जीणौद्धारं करापितं ।

( 241 )

सं॰ १८२४ माच सु॰ ३ गुरुषेतासाह पुत्रया उमरवाई केनशांतनाय विवं कारापिता।

( 242 )

श्री शुभ सम्बत १६०० वर्षे मार्गशीर्षमासे शुक्क पक्षे दशम्यां तिथी शुभवासरे श्री वर्द्धमान तीर्थंकरस्य चरण पादुका प्र० श्री वृहरखरतर गच्छे जंगम युग प्रधान भहारक श्री जिनरंग सूरीश्वर शाषायां य० यु० भहारक श्रीजिन नंदीवर्द्धन सूरी राज्ये श्री वाच-नाचार्य श्री मुनि विनय विजयजी तत् शिष्य पं० कीच्योंदयोपदेशात् ओसवाल वंशी-द्भव बाबू खुस्यालचन्दस्य पत्नी वीवी पराण कवरी तेन प्र० का० श्री संघस्य कल्याण कत्रियो भवतु शुभमस्त्।

( 243 )

शु॰ स॰ १९०० व॰ मार्गशीर्षमासे शु॰ वा॰ श्रीचन्द्रप्रभक्षस्य च॰ क॰ प्र॰ श्री ए॰ ख॰ ग॰ श्री जिन नन्दी वर्डन सू॰ व॰ मुनिकीर्यु दयोपदेशात् महतावचन्द संचीतीकस्य पती चीरोंजी बीबो प्र॰ का॰ शुभमस्तु ।

(244)

सं० १९११ व। शा० १७७६ प्र। शुचि शु। १० ति। श्रीचन्द्र प्रम विवं प्र०। भ। जिन महेंद्र सूरिभिः का। सा श्री हकु---- खरतर गच्छे।

# विपुलगिरि।

(245)

संवत १७०७ शाके १५७२ प्रवर्त्तमाने आश्विन शुक्क पक्षे त्रयोदश्यां शुक्र वासरे। श्री विहार वास्तव्येन महतीयाण ज्ञातीय चोपड़ा गोत्रेण म० तुष्ठसीदास तत्भार्या संघवण निहालो तत्तनयेन मं० संग्रामेण यवीसात्पुत्र गोवर्हनेन सह श्रीराजगृह विपुष्ठ गिरी ---- धमे जीर्णा उद्घरिता संघवी संग्रामेण प्र० कल्याण कीत्त्र्यु पदेशात् श्रीखरतर गच्छे-- छिषतं रतनसी खंडेलवाल गोत्रे पाटनी गुमानासिंही रासिंग ग्राम मुकाम राजग्रिही।

( 246 )

सं॰ १८१८ मिती कातिक सुदि ७ तिथी । श्रीसंघेन । श्रीविपुलाचले मुक्तिंगतस्याति मुक्तकमुने मूर्त्तिः कारिता । प्रतिष्टिता च श्रीअमृतधर्म वाचकेः ।

( 247 )

सम्वत १९३८ ज्येष्ठमासे शुक्क पक्षे द्वादशी गुरु वासरे श्रीचन्द्रप्रप्त जिन चरण न्यासः प्रतिष्ठतं वृद्ध विजय गणि प्रथम जीणौद्धार माणिकचन्द गंधी करापितं विपुष्ठाचल दुतिय जीणौद्धार राय लखमीपति सिंह धनपति सिंह करापितं । श्रीरस्तु ॥

( 248 )

संवत १६३८ ज्येष्ठ मासे शुक्क पक्षे द्वादश्यां श्री मुनि सुत्रत जिन चरण न्यासः वृद्ध विजय प्रतिष्ठितं राय लखमीपति सिंह धनपति सिंह जीणोंद्वार करापितं श्रीरस्तुशुभं भूयात् विपुष्ठाचल ।

### रत्नगिरि।

(249)

॥ अनमः ॥ सम्बत १८१६ वर्षे माघ मासे शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री नेमिनाथ जिन चरण कमले स्थापिते हुग्छी वास्तव्य ओश वंशे गांधी गोन्ने बुछाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन श्री राजगृहे रतनगिरी जीणों हु।र करापिते ॥ श्रियोस्तु ॥

( 250 )

॥ अंनमः ॥ सम्बत १८१६ वर्षे माघमासे शुक्कपक्षे ६ तिथौ श्रीशांतिनाथ जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओशवंशे गांधी गोत्रे बुलाकोदास तत्पुत्र साह माणिक देन श्रीराजगृहे रतनगिरी जीणौद्धारं कः । ( 251 )

॥ अंनमः ॥ संवत १८१९ वर्षे माघमासे शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री पार्श्वनाथ जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओशवंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साइ माणिक चन्देन श्रीराजगृहे रतनगिरी जीणौंद्वारं करापितं ॥ श्रीः ॥ १ ॥

(252)

अनमः ॥ संवत १८१६ वर्षे माघमासे ६ तिथी श्री वासु पुज्य जिन चरण कमल स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र माणिकचंदेन श्री राजगृहे रतनगिरि पर्वते जीणौंद्वारं करापितं। स्वपरयोः शुप्तम् ॥ श्रीः ॥

# उद्यगिरि ।

( 253 )

॥ अं नमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री अभिनन्दन जिन चरण कमछे स्थापिते हुगछी वास्तव्य ओश वंशे गांधी गीत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन उदयगिरी जीणींद्वारं करापितं॥

(254)

॥ अनमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री सुमित जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र माणिकचन्देन उदय गिरी जीणोंद्वारं करापितं॥

( 255 )

अंनमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष मासे शुक्क पक्षे षष्टी तिथी श्री पार्श्वनाथ जिन षरण क्रमल स्थापिते ॥ हुगछी वास्तव्य ओश वंशे गांघीगोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन श्री राजगृहे उदयगिरि राजे जीणौंद्वारं करापितं॥ स्वपरयो कल्याण हेतवे ॥ श्रीः ॥

# स्वर्ण गिरि ।

(256)

सं० १५०४ फागुण सुदि ६ दिने महितयाण वँशे जाटड गोत्रे सं० देवराज सं० षीमराज पुत्र सं० सिवराजेन । भार्यां सं० माणिकदे पुत्र सं० रणमल धर्मदास सकुदुम्वेन श्री आदिनाथ विवंकारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिन वर्द्धन सूरि पहे श्री जिन चन्द्र सूरि पहे श्रीजिन सागर सूरीणां निदेसेन वाचकाचार्य शुभ शील गणिभिः श्रीखरतर गच्छे ।

# वैभार गिरि।

(257)

सं० १५२४ आषाढ़ सुदि १३ खरतर गणेश श्री जिन चन्द्रसूरि विजय राज्ये तदादेशे श्रीवैमार गिरी मुनि मेरूणा भि०॥ — श्री कमल संयमोपाच्यायेः स्वगुरु श्री जिन भद्र सूरि पादुके प्र० का० श्री माल वं० भीषू पुत्र ठ० छीतमल श्रावकेण।

( 258 )

सं॰ १५२७ आषाह सुदि १३ श्रीजिन चंद सूरिणामादेशेन श्री कमल संयमोपाध्याये चन्नाशालि भद्र मूर्त्ति -- का॰ प्र॰ षीमसिंह (?) श्रावकेण ।

(259)

अंनमः ॥ सम्वत १८२६ वर्षे माघ मासे शुक्ल पक्षे १३ तिथी श्री आदिनाथ जिन चरण कमछे स्थापितं हुगली वास्तव्य ओसवंशे गांधि गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चंदेन राजगृहे वैभार गिरे जीणौंद्वार करापितं ॥ स्वपरयोः शुभाय ॥ श्री ॥ ( 260 )

॥ श्री सम्वत १८३० माघ शुक्क ५ चन्द्रे ओसवंशे गहलडा गोत्रे जगत्सेठजी श्री फते चन्दजी तत्पुत्र सेठ आणंदचन्दजी तत्पुत्र जगत्सेठजी श्री महताव रायजी तद्धममं पत्नी जगत्सेठाणीजी श्रीशृंगारदेजी श्रीमदेकादश गणघर पादुका कारापितं। स्था० राजगृह नगरोपरि वैभार गिरी।।

( 261 )

सम्बत १८७४ वर्षे शाके १७३९ मिति जेष्ठ विद ५ सोमदिने श्री व्यवहार गिरि शिषरे श्री पार्श्वनाय चरणन्यासः प्रतिष्ठितं भ० श्री जिन हर्ष सूरिमिः ।

( 262 )

सम्वत १८७४ वर्षे शाके १७३६ मिति ज्येष्ठ वदि ५ सोम दिने। श्री व्यवहार गिरि शिषरे। श्रीयुगादि देव चरण न्यासः प्रतिष्ठितं। महारक श्री जिन हर्ष सूरिमिः॥

(263)

सुप्त स० १८०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्कपक्षे १० दशम्यां तिथौशुप्तवासरे श्रीमत् शांतिनाथ चरण कमलप्र० श्रीभत् वृहत्खरतर ग० श्री जिन रंगसूरीश्वर साखायां व० भ० यं० युं० श्री जिन नन्दी वर्डुन भूरि राज्ये वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत् शिष्य पं० मु॰ कीर्त्युदयोपदेशात् ओसवाल वं० वावू मोहन लाल कस्यारमज बाबू हकुमत रायेन प्र० का० शुप्तमस्तु॥

(264)

अंनमः सु॰ सं॰ १६०० वर्ष मार्गशीर्ष मासे शु॰ पक्षे १० द० श्री पद्म प्रभुकस्य चरण क॰ प्र॰ श्री द्यु॰ प॰ ग॰ भ॰ श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरी वा॰ श्री मुनि विनय विजयिज तत् शि॰ मु॰ की स्युंद्योपदेशात् बाबू पुस्याल चन्द पीपाडा गीत्रीयास्य पत्नी पराण कुंवरेन प्र॰ का॰ श्री नैसार गिरे सुभमस्तु ॥ (265)

॥ सु० स० १९०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे १० दशम्यां शुप्तवासरे श्रीमत्पार्श्व-नाथस्य चरण कमल प्र० श्रीमत् वहत षरतर ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर साषायां श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरि राज्ये वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत् शि० मु० कीर्स्युद्यीपदेशात् भ्रो० वं० षुस्याल चन्द पीपाडा गोत्रस्य पत्नी पराणकुंवर श्राविका प्र० का० वैभार गिरे।

(266)

॥ अंनमः सिद्धं सं० १६०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्क पक्ष १० दशम्यां तिथी शुप्त वा० श्री कुंथनाथस्य चरण क० प्र० श्री मत्छ० ख० ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर साषा० श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरि ब० वा० श्री मुनि विनय विजयिज तत् शिष्य मुनि कीर्त्युदयोपदेशात् ओसवाल वंसोद्भव वावु मोहनलालजीत्कस्यात्मज वावु हकुमत राय- -कस्य गोत्रीय प्र० कारापित शुप्तमस्तु । वैप्तार गिरी ।

(267)

अं नमःसिद्धं ।। शु॰ सं १६०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्क पक्षे १० दशम्यां तिथी शुभ वा॰ श्रीचिंतामणि पार्श्वनायस्य च॰ प्र॰ श्री मत्द्यु॰ खरतर ग॰ श्री जिन रंग सूरिश्वर साखा॰ भ॰ यं॰ यु॰ प्र॰ श्री जिन नंदी वर्द्धन सूरि वर्षमान वा॰ श्री विनय विजयित तत् शि॰ मुनि कीर्र्युदयोपदेशात् वावु महताव चन्दस्य सचिती गोत्रीयो तत्पती चिरांजी वीवी प्र॰ का॰ शुभ मस्तु वैभार गिरे।

(268)

सं० १९११ व । शाके १७७६ प्र० । शुचिः सुदि । तिथी श्री नेमनाथ पादन्यासी कारा॰ प्र० भ॰ श्री जिन महेन्द्र सूरिभिः का । से॰ । गो । श्री उदयचन्द्रस्य पत्नी महा कुमा—तस्या श्रेयोधं भवतः ॥

### कुण्डलपुर।

आज कल यह स्थान वडगांव नामसे प्रसिद्ध है परन्तु शास्त्र में इस्का गुव्वर ग्राम नाम है। यहां श्री महावीर स्वामीजीके प्रथम गणधर श्री गोतमस्वामी (इन्द्रभूति) जी का जन्म स्थान है। वौद्धोंके समयमें निकटमें नालंदा नामका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और छान्नावास था। चारों तर्फ प्राचीन कीर्तियोंके चिन्ह विद्यमान हैं। गवर्णमेंट के तर्फसे इस वर्ष यहां खुदाई आरम्म भई है आग्रा है कि प्राचीन इतिहासके उपयुक्त बहुतसे साधने यहां मिलेगी।

### पाषाणपर ।

(269)

॥ ५॥ संवत १८७७ वर्षे ज्येष्ट विद ६ शुक्रे श्री आदिनाथ ऋषम विवं का॰।

(270)

॥ सं० १५०२ वर्षे फागुण सुदि ६ दिने महतियाण वंशे काणा गोत्रे स० कउरसी पुत्र म० भीषण कारित श्री महावीर विंवं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनसागर सूरीणां निदेशेन वाचकाचार्य सुभ शील गणिभिः।

( 271 )

सं० १६८६ वर्षे वैशाष सुदि १५ दिने मंत्रिदल वंशे चोपरागोत्रेठा० विमलदास तत्पुत्र ठा० तुलसीदास तत्पुत्र ठा० संग्राम गोवर्डुनदास तस्य माता ठ० नीहालो तत्पुत्र भौर्याठकु-रेटी देहुरा गोतमस्वामीका चरण गुव्वर ग्राम — कारा पिता वृहत्खरतर गच्छे पूज्य श्री श्री जिनराज सूरि बिद्यमाने उ० अभय धमेन प्रतिष्ठा कृता ॥ ( 272 )

सम्वत १६८६ वर्षे शाके १५५१ प्रवर्त्तमाने---- मासि शुक्क पक्षे सप्तमी गुरु वासरे वृहत श्री परतर गच्छे युग प्रचान श्री जिन चन्द्रसूरि पादुका ठाकुर देवा तस्यारमजमांहन सस्य भार्या न्हालो श्राविका पुण्य प्रमाविका तस्य पुत्र दुलि चन्द्रेण प्रतिमा कारापिता श्री माहतीयाल (महतियाण) श्रावकेन गुरु भक्ति दुलिचन्द्र प्रतिष्ठा क॰ श्री उपाध्याय श्री रत्नातिलक गणि पादुके प्रतिष्ठितं वा॰ लिब्बसेन गणि प्रतिष्ठा॰ ।

# पटना (पाटिलपुत्र)

मगधके राजाओं की राजधानी राजगृहीसे राजा श्रेणिक के पुत्र कोणिक खंपा नगरी को राजधानी वनाया। उनके पुत्र उदाई राजा वहांसे यह पाटि एपुत्र नवीन नगर वसा कर राजधानी कायम किया। पश्चात् यहां पर नवनन्द मीर्थ्य वंशी चन्द्रगुप्त अशोक आदि बहे २ राजा राज्य कर गये। पं॰ चाणच्य, आचार्य उमास्वाति, पद्रवाहू-आर्य महागिरि, सुहस्यि, वज्न स्वामि महान् छोग यहां रह गये हैं। आचार्य श्री स्यूष्ठ पद्रजी और सेठ सुदर्शन जी का भी यहीं स्थान है। दादा जी की छत्री भी यहां प्राचीन है सहरका मंदिर जीर्ण होगया है—आज कल विहार उड़ीसाके शासन कर्त्ता यहां रहनेके कारण और प्रधान विचारालय स्थापित होनेसे यह स्थान उक्ति पर है।

# सहर मन्दिर-पाषाण पर।

(273)

संवत १८५२ वर्षे पोष शुक्त ५ मृगुवासरे श्री पहलीपुर वास्तव्य । श्री सकल संघ समु-दायेन श्री विशाल स्वामी । श्री पार्श्वनाथ स्वामी प्रासादस्य जीणौंद्वारं कारापितं । कार्यस्याग्रेश्वरी तपा गच्छीय श्रार्द्धः । कुहाड श्री ज्ञानचन्दजी प्रतिष्ठितं च श्री सकल सूरिभिः शुभं भूयात् ।

# धातुओं के मूर्त्तिपर।

(274)

सं० १८८६ वर्षे वैशाख सुदि ७ सोमे श्री श्रीदूगड गोत्रे सा॰ अर्जुन पुत्रेण सा॰ उदय सिंहेन भार्या जयताही पु॰ सा॰ मूला सा॰ नगराज सा॰ श्री पालादि युतेन आत्मश्रेयसे श्रीचंद प्रभं कारितं प्रतिष्ठितं वृहद्गच्छीय श्रो मुनोश्वर सूरि पहे प्रभ सूरिभिः॥

(275)

सं० १८६२ वर्षे श्री आदिनाथ विवं प्रति० श्रीखरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरिभिः कारितं कांऋरिया सा० सोहड़ भार्थ्या हीरादेवी श्री --कया।

(276)

सं० १५०३ वर्षे माच सुदि ६ बुधी वासरे घीरपट श्री देवां कीर्त्ति भटकी घीरेय मुखसंघे सहिजै पतिभर्जार्षिः भ्यमिरि पुत्र उदस्य-विम्वराजामन । शुभं ॥

( 277 )

सं० १५०८ वर्षे वैशाष सु० ५ चन्द्रे उप० सा० पेता भा० पेतलदे पुत्र चाचा वील्हा-देपा पेताकेन डूंगर निमित श्री धर्मनाथ बि० का० प्र० चैत्र गच्छे भ० श्री मुनि तिलक सूरिभिः॥

(278)

सं० १५०६ माह सुदि १० के० सा० ला गो० दो० साल्हा भा० माल्ही पु० जदा भा० जमादे पु० राणा थिरदे कुंपा पांचा स० जदाकेन षीकातमि० (?) श्रीवासुपुज्य विवं का० प्र० श्री संहर गच्छे श्री शांति सूरिजिः॥

(279)

सं० १५१२ जलवाह ग्राम वासि झोसवाल सा० लीला भा० अमरी पृत्र सा० नाथू नाम्ना भा० चनू पुत्र डूंगशादि युतेन भातृ उगम श्रेयसे श्री मुनि सुत्रत विंवं का० प्र० श्री तपा गच्छेश श्री रतशेषर सूरि पुरंदरैः॥

(280)

सं॰ १५१७ वर्षे फा॰ शु॰ ११ सीणुरा वासि प्रा॰ वा॰ मांई (२) आभ बाकुंसुत सम-घरेण भा॰ राजू पुत्र वानर पर्वतादि युतेन स्व श्रेयसे श्री कुंयु विवं का॰ प्र॰ तपागच्छे श्री रत्नरोषर सूरिपदे श्री छक्ष्मीसागर सूरिजिः आचंद्रार्कं जपतत्॥ श्री॥

( 281 )

सं० १५१९ वर्षे आषाड़ विदि १ श्री मंत्रि द० श्री काणा गोत्रे सा० लाघू भार्या धर्मिणि पुत्र सं० अवल दासेन पुत्र उग्रसेन लक्ष्मासे स्वयंसेन बुद्धिसेन देवपाल महिराजादि यतेन स्वश्ले योथं श्रो पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रक्षिति श्लो खरतर गच्छेश्ली जिन सुन्दर सूरिपदे श्री जिन हर्प सूरिभिः।

(282)

सं० १५२३ वर्षे फा॰ व॰ द छाव गोत्रे उक्तेश स॰ सान्हा भा॰ कल्ह पुत्र सं-नरितंह भा॰ नामलदे पुत्र सं॰ साधूकेन श्री यमना भातृ साहसमधर प्रमुख कुदुम्य युतेन स्व श्रेयसे श्री धर्मनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री -रिभिः : ॥ देप । तप-- श्री ॥

( 283 )

सं० १५२२ वै० घु० १३ प्राग्वाट सं० आस० भा० रात् सुत सा॰ आल्हा भा० सोनी पुत्र हासादि कुटुम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्री बासु पूज्य विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्री एइमी सागर सूरिभिः॥ जाणांघारा (२) वास्तव्य वासियाः॥

(284)

सं॰ १५३१ वर्षे ज्येष्ठ विद ११ सोमे श्रीमाल ज्ञातीय घेवरीया गोत्रे सा॰ केल्हण मा॰ क्रूणी पुत्र साहसू जगपतिकेन भा॰ साक्तू पुत्र सहसू युतेन श्री विमल नाथ विव कारि॰ प्र॰ श्री खरतर गच्छे श्री जिन हर्ष सूरिभिः॥

( 285 )

सं॰ १५३८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० सोमे लीवडी वास्तव्य सं॰ खेमा मा॰ गोरी ब्राविकया पुत्र घेडसीम हितया निज ब्रेयसे श्री अंचल गच्छे श्री कुंथ केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री कंचनाथ विवं का॰ प्रतिष्ठितं श्री संचेन॥

(286)

सं॰ १५३५ श्री मूलसंच श्री विद्यानंदि गुरु रोहिणी व्रतोद्यापन वासु पूज्य स्वामी प्रतिष्ठितं सदा प्रणमंति गुरवः।

(287)

सं॰ १५३६ फा॰ सु॰ ८ ओसवाल ज्ञा॰ सा॰ देल्हाणघा सुः सरठवणेन (?) सु॰ सरवण ८ श्री शांतिनाथ विवं का॰ ॥ प्र॰ ॥ उके । – कव ।

(288)

सं॰ १५३८ वर्षे आषाढ़ वदि ५ स - - र मूलसंघ श्री मानिक चंद छ - - - श्री॥

(289)

सं० १५६३ वर्षे वैशाख सुदि ३ दिने श्रीमाल ज्ञातीय मांडिया गोत्रीय सा॰ अजिता पुत्री सा॰ लापा आर्या आढी सुश्राविकया श्री चन्द्र प्रभविवं कारितं स्व पुण्यार्थं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन समुद्र सूरि पहालंकार श्री जिन हंस सूरिभिः कल्याणं भूयात् माह सुदि १॥ दिने॥

(290)

सं॰ १५६६ वर्षे ज्येष्ठ शुक्क नवम्यां श्रीमाल वंशे महता गोत्रे सा॰ हाल्हा तस्य पुत्र सा॰ तकतनेनेदं पार्श्वनाथ विंवं कारितं खरतर गच्छे श्री जिनदत्त (?) सूरि झनुक्रमे श्री जिनराज सूरिपहे श्री जिन चन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥

( 291 )

सं० १५६६ वर्षे माघ व० ५ गुरी लघु शाखायां सा० वीरम भा० कलापुत्र सा० आसा भा० कुंअरि नाम्न्या मुनि सुब्रत विवं का० स्वश्रेयसे प्र० तपागच्छेश्री हेम विमलसूरिभिः ॥ नलकछे ॥ (२) ॥

(292)

सं॰ १५७६ वर्षे वैशाष सु॰ ३ शुक्रे श्री श्री (?) वंशे। सा॰ माला भा॰ खाक्तू नाम्ना सुण्यो (?) जावड़ शी॰ अदासमस्त कुटुम्ब युतयाश्री अंचलगच्छे श्री भावसागर सूरीणा-मुपदेशेन श्री आदिनाथ विवं कारितं श्री संघेन॥ श्रेयोऽयं॥

(293)

सं० १५७६ वर्षे वैशाख सु० ६ सोमे पं० अभयसार गणि पुण्याय शिष्याः पं० अभय मंदिर गणि अभय रत्न मुनि युताभ्यां श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तिब्र तपा पहे श्रीसीभाग्य सागर सूरिभिः।

(294)

सं॰ १५७६ वर्षे माह सुदि ५ दिने उसवाल ज्ञातीय नवलवा गोत्रे साहचान भा॰-जिसरि पु॰ पदमा-जापदमा-पांचा हेमादि युतेन सा॰ पहमाकेन पूर्वज पूण्यार्थं श्री शितलनाथ विवं कारितं प्र॰ नागोरी तपागच्छे प्र॰ श्रो राजरत सूरिफिः वघणोर वास्त

(295)

सं॰ १७०१ व॰ मार्गशिर व॰ ११ दिने आगरा वास्तव्य श्रीमाछ ज्ञातीय वृहशासीय सा॰ नानजी भा॰ गुजर — पुत्र स॰ हीरानन्द भा॰ यिमन रंगदे नाम्ना स्व च पुत्र — एवं प्रमुख कुटुम्व श्रेयोर्थं श्री वासुपूज्य चतुर्विश्चित पह कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छे श्री ५ श्री विजयदेव सूरिपहे श्री विजयसिंह सूरिभिः पं॰ छाछ कुश्छ छिः ॥ श्री ॥

( 296 )

सं॰ १८५६ वर्षे वैशाष सुदि३ बुचे वीवी में प्राजी श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं सर्व समुदायेन ।

(297)

सं० १०१० वर्षे मार्गिशर ---- श्री शांतिनाथ विवं कारितं।

( 298 )

सं० १०६३ वि० सु० २ ---- पादर्व-

(299)

सं० १७६३ व॰ फा॰ व॰ १८ प्र॰ तत्र श्री पार्श्वनाथ ---।

(300)

सं॰ १००१ वर्षे शाके १६३६ वर्षे मगसिर सुदि १ शुक्रे माखपूर वास्तव्य वीराणी गोत्रीय सा॰ वेणीदास तत्पुत्र सा॰ भीमसी तत्पुत्र सा॰ मयाचंद वासी हाजीपुर पटंणा

कातेन शांतिविवं गृहीतं श्री मेदिनी पूरे प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छे भ॰ विजयरत्न सूरिराज्ये प॰ जय विजय गणिभिः॥ श्री ॥

( 301 )

सं॰ १७८६ वर्षे माघ सुदि १५ दिने चोडरिया गोत्रे सा॰ जीवण रामजी प्रार्था मन सुषदेजीः । सुत जगतसिंघजी विवं कारापितं ।

( 302 )

सं॰ १८२० वर्षे मिः मि-सु॰ ३ श्री भ॰ श्री जिन छात्र सूरि ----

( 303 )

सं॰ १८२० वर्ष मिः मा॰ सु॰ ५ थ्री भ॰ जिन लाभ सूरि प्र॰ धीर गोत्रे थ्रे॰ मोतीचंद

( 804)

सं॰ १८२० मि॰ फा॰ छ॰ २ बुघ दूगड़ महताव कुवर का॰ प्र॰ सागर --- श्री अमृत्त चन्द्र सूरि राज्ये

( 305 )

## २४ जिंन माता पट्टपर।

संवत १८१८ मिति प्राद्न सुदि ११ तिथी ॥ श्री पाटलिपुत्रे माल्हू गोत्रे सा॰ हुकुमच-न्दजी पुत्र गुलावचन्द प्रार्था फुल्लो वीवी कया इष्ट सिध्ययें श्री चतुर्विंशति जिन मातृ स्थापना कारिता मातिष्ठता च श्री जिनमिक्त सूरि प्रशिष्य श्री अमृत धर्म वाचनाचार्येः श्री रस्तु । (306)

सं० १८०० मिः आषाढ़ सिः १ गुरी श्री महावीर जिन विवं प्रति० खरतर प्रहारक गच्छे प्रहारक श्री जिन हर्ष सूरिपहे दिनकर प्र० श्री जिन सीप्राग्य सूरिपिः कारितं तेन ओसवंशे दूगड़ गोत्रे भोलानाय पुत्र दोलतरामेन स्वश्रेय सोर्थम्।

## पाषाण के मूर्तियों और चरणों पर।

(307)

### ( चंन्द्रप्रप्त विंवपर )

सम्वत १६०१ श्री आगरा वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय लीढ़ा गोत्रेगाणी वंसे स॰ क्रियमदास भार्या सुः रेष श्री तत्पुत्र संघराज सं॰ क्रियचन्द चतुर्भुज सं॰ घनपालादि युते श्रीमदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ घर्ममूर्ति सूरि तत् पहे पूज्य श्रीकल्याण सागर सूरीणा मुपदेशेन विद्यमान श्री विसाल जिन विव प्रति ——

( 308 )

संवत १६७१ वर्षे ओसवाल झातीय लोढा गोत्रे गाणी वंसे साह क्रुंर पाल सं॰ सोनपाल प्रति॰ अंचल गच्छे श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन वासु पूज्य बिवं प्रतिष्ठापितं॥

( 309 )

॥ श्री मत्संवत १६७१वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी आगरा वास्तव्योसवाल ज्ञातीय लोढा गोत्रे गावंसे संघपति ऋषम दास भा० रेष श्री पुत्र सं० क्रुरपाल सं० सोनपाल प्रवरी स्विपतृ ऋष दास पुन्यार्थं श्रीमदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणा-मुपदेशेन श्री पदम प्रभु जिन बिंबं प्रतिष्ठापितं स० चागाकृतं।

(310)

श्री मत्संवत १६०१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी श्रो आगरा वास्तव्य उपकेस ज्ञातीय लोढा गोत्रे सा॰ प्रेमन भार्या शकादे पुत्र सा॰ षेतसी लघुआता सा॰ तेतसा युतेन श्री मदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्री वास पूज्य विवं प्रतिष्ठापितं सं० क्रुंरपाल सं० सोनपाल प्रतिष्ठितं ।

(311)

श्री मत्संवत् १६७१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी श्री आगरा नगरे ओसवाल ज्ञाती लोढा गोत्रे — गा वंसे सा॰ पेमन भार्या श्री सक्तादे पुत्र सा॰ षेतसी भा॰ भक्तादे पुत्र सा॰ – सांग — श्री अंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्री विमलनाथ विवं प्रतिष्ठितं सा॰ क्रंरपाल – ।

(312)

(सं॰ १६७१)॥संघपित श्री क्रुंरपाल स॰ सोनपालै : स्वमातृ पुण्यार्थं श्री अंचलगच्छे पूज्य श्री ५ श्रीधम्मेमूर्ति सूरि पहाम्बुजहंस श्री ५ श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्रीपार्श्वनाथ विवं प्रतिष्ठापित पुज्यमानं चिरं नंदतु ।

( 813 )

॥ सं॰ १७६२ वर्षे कार्सिक शु॰ ९ सा वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द प्रतिष्ठा करापितं बीराणी गोन्ने पाढली पुरे।

(314)

सं॰ १७६२ वर्षे कार्त्तिक शुक्क र सा॰ वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द वोराणो गोत्रे - - - प्रतिष्ठा करापितं पाटली पुरवरे।

( 315 )

॥ सं० १७६२ व० का० सु० ९ सा० वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द प्र० बीराणी गोत्र पटना नगर श्री नेमनाच ॥ श्री शांतिनाच ॥ (316)

॥ सं० १७८६ वर्षे आसोज सुदि ८ श्रोपासचन्द गच्छे ॥ श्री उपाध्याय षेमचन्द जीना पादुका ॥

(317)

॥ संवत १८१६ वर्षे श्री संभवनाथ जिनचरण कमल स्थापिते साह माणिक चंदेन जीजीद्वार करापितं॥

(318)

सं १८२५ वर्षे माघ शु॰ ३ गुरी गोवर्हन सत सरुपचंदेन प्रति महि - - नाथ बिंबं कारापितं ।

(319)

॥ संवत् १८२९ श्री ५ पं॰ लालचन्दजी पादुकं ॥ मनसारामेन स्थापितं ॥ सवंत् १८२६ श्री ५ पं॰ रूपचन्दजी पादुका ॥ संवत् १८२९ श्री ५ श्री वा॰ भारमल्लजी ॥

( 320 )

॥ शुप्त संवत् १८७७ वर्षे ॥ वैसाख शुक्त पंचम्यां चंद्रवासरे श्री जिन कुशल सूरीश्वर सद्गुरूणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्री मद्वहत्खरतर गच्छे भहारक श्री जिन अक्षय सूरि पष्टालं कृत श्री जिनचन्द्र सूरिभिः श्री मत्पाटलिपुर वास्तव्य। समस्त श्री संघैः प्रतिष्ठा कारापिता। पं। गणि श्री कीर्च्दयोपदेशात्॥ श्री रस्तु।

( 321 )

॥ सम्बत्॥ १८७७ ॥ वर्षे वैशाष शुक्क पंचम्यां चन्द्रवासरे श्री जिन कुशल सूरीश्वर सद्गुरूणां चरण पादुका प्रतिष्ठिता भहारक श्री जिन अजय सूरि पहालंकृत श्री जिन



चन्द्र सूरिभिः मनेर वास्तव्य श्रीमालान्वये — वदिलया गोत्रे सुश्रावक श्री कल्याणचन्द् तरपुत्र श्री भग्गुलाल की संचन्द्र तरपीत्र किसनप्रसाद अभय चंद्रादि सपरिवारेण स्वश्रे-योऽर्थं प्रतिष्ठा कारापिता पं । ग । कीर्त्युदयोपदेशात् ।

( 322 )

श्री आगरा नगर वास्तव्य सं॰ पति श्री श्री चन्द्रपालेन प्रतिष्ठा कारिता।

( 323 )

॥ संवत २४९ वर्षे वेशाष सुदि ३ श्री मुख्संघे प्रहारक जी श्री जिन चन्द्रदेव साह जीवराज पापडीवाल नित्य प्रणमति सर मम श्री राजाजी स संघे ---

(324)

संबत १५१८ वर्षे वैसाष सुदि ३ मुख्संचे भट्टारक श्री जिन चन्द्र सा० जिवराज पापडिवाल सहैरभ-सा श्री राजसी संघ रावल ॥

(325)

॥ संवत १६०४ ज्येष्ठ विद ३ सोमवारे क्रुरवंशे महाराजधिराजजी श्री मत स्याहजा राज्य भ०॥ चंद्रकीर्तिजी तत्पदे भ० श्री देवेन्द्र कीर्त्तिजी सदाम्नाये सरस्वती गच्छे वलात्कारगण कुंदाचार्यान्वये शुभां।

( 326 )

संवत १७३२ वर्षे मार्गशिषं विद पंचमो गुरी ढाकामध्ये --- काष्ठा संघ माधुर गच्छे पुष्कछ गण छोहाचार्या न्वये दिगम्बर धर्म महारक रूपचन्द्र प्रतिष्ठितं अग्रवाछ गांगछु गोत्रे सा० गुलाछ दास भा० मुलादे पुत्र०। सावलसिंघवी भमरसिंघवी केसर सिंह बि--- प्रतिष्ठा कारापितानि सेरपुरेन्तिके --- ढाकायां प्रतिष्ठा। --- पादुकानां ॥ श्रेयोस्तुः॥ पादुका झादिनाधकी। गुरुपादुका॥

( 52 )

( 327 )

### नेमनाथजीके विवपर।

॥ सं० १८१० मार्च शु० १४ शनी काष्ठासं (घ) मायुर गच्छ पुष्कर गण लोहाचार्य याम्नाय भ० देवेंद्र कीर्त्तिदेव तत्पहें भ० जगत् कीर्तिदेव तत्पदे भ० ललित कीर्तिदेव तत्पदे भ० राजेन्द्र कीर्त्तदेव हदाम्नाय अग्रोत् कान्वय वासिल गोत्रे सा० श्री सीषीलाल तत्पुत्र बाबु मुनिसुत्रत दासेन श्री जिनालय पूर्वक श्री जिन विवं प्रतिष्ठा कारापिता आरामपुर वास्तवय --- स्य रामसरा मध्ये श्रीरस्तु ॥ श्री ३ ॥

(328)

॥ श्री संवत १६१० शाके ॥ १७७५ साल मिती वैशाख शुक्क पंचम्यां गुरी पाटलीपुर सर जिनालय पूर्वक श्रीश्री नेमनाथ मंदिरजी जेसवाल माणकचन्द तत्पुत्र मटरु मल तत्पुत्र सीवनलाल प्रतिष्ठो कारापितं श्रीरस्त्।

(329)

## श्री स्थूलभद्रजी का मंदिर।

॥ संवत १८८८ वर्षे मार्गशिर विदि ५ सोमवासरे श्री पाडली वास्तव्य श्री सकल संघ समुदायेन श्री स्यूलमद्र स्वामीजी प्रसादस्य कारापितं कार्य्य स्याग्रेस्वरी श्री तपा गच्छीय श्रार्ट्धः श्री लोढा श्री गुलावचन्दजी प्रतिष्ठि तंसकल सूरिभिः।

( 330 )

#### चरण पर।

सं॰ १८४८ ॥ भाद्र सुदि ११ श्री संघेन । श्रुत केविछ श्रीस्यूल भद्राचार्याणां देवगृहं कारियत्वा तन्न तेषां चरण न्यासः कारितः प्रतिष्ठितं श्री अमृतघर्मवाचनाचार्यैः ॥

## सेठ सुद्दीनजी का मन्दिर।

(331)

#### चरण पर।

अध्ययपदाप्तस्य श्री श्रेष्ठि सुदर्शनस्य इमे पादुके संप्रतिष्ठिते सकल संघेन शुभ संवत्सरे॥

## दादा वाड़ी।

( 332 )

संवत १६८२ मार्गशिषं शुदि ५ सा० कटार मल तस्यात्मज सा० कल्याण मल पुत्र चिंतामणि श्रीजिन कुशल सूरि० भ । वेगमपुर वास्तव्य ।

(333)

संवत १६९६ वर्षे पूर्व देशे पाडलिपुर नगरे वेगमपुर --

( 334

तपागच्छै भ॰ श्री ५ श्री हीर त्रिजय सूरि जगत पादुकेम्यो नमः पं॰ चंद्र कुशल गणि नित्यं प्रणमतिश्च। सं॰ १७६२ वर्षे कार्तिक शुक्क ९ सा॰ वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द वीराणी गोत्रे प्रतिष्ठितं- वीराणी मयाचन्द प्र॰ क॰ पाडलोपुरे।

( 335 )

### साध्वीजी के चरण पर।

सं॰ १८४२ वर्षे शाके १७०९ प्रवर्त्तमाने मिति माच मासे शुक्र पक्षे सूरीशाषायां साष्वी महत्तरा सुजान विजयाजी तत् शिष्यणी दीप विजयाजी तत् शिष्यणी अंते वासिनी पान विजया कारापितं वाराणसी मनसा रामेन प्रतिष्ठा कारापितं शुभमस्तु॥

## श्री समेत शिखर तीर्थ।

यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ पूर्व देश जिला हजारिवागमें है। १ । १२ । २३ । २४ यह ४ तीर्थंकरों के सिवाय और २० तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक यहां हुवे हैं। यह पवित्र पहाड़ के २० टोंक में से १९ टोंक पर छित्र में चरण पादुका विराजमान हैं और श्री पार्श्व-नाथ स्वामी के टोंक पर मंदिर है। तलहटी मधुवन में मंदिर और धर्मशाला वने हुवे हैं। यहां से ४ की स पर ऋजुवालुका नदी वहती है जिसके समीप में श्री वीर भगवानका केवल ज्ञान भया था। यहां पर चरण पादुका है। यहां का और मधुवनका लेख जैन तीर्थ गाइ इसे लिया गया है।

# ऋजुवालुका नदीके किनारे छत्रिमें

चरण पर।

(336)

ऋजुवालुका नदी तटे श्यामाक कुटुम्बी क्षेत्रे वैशाख शुक्क १० तृतीय प्रहरे कैवल इतान कल्याणिक समवसरणमभूत् मुर्शिदाबाद वास्तव्य प्रतापसिंह तद्भार्या मेहताब कुवर तत्पुत्र लक्ष्मीपतसिंह बहादुर तत्किनष्ट स्नाता धनपतसिंह वहादुरेण सं०१६३० वर्षे जीणौंघारं कारापितं।

## मधुवनके मन्दिरके मूर्तियों पर।

( 337 )

संवत् १८५२ माघ कृष्ण पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीपार्श्व जिन विवं प्रतिष्ठितं --।

( 338 )

संवत १८५५ फाल्गुण शुक्क तृतीयायां स्वी श्रीपार्श्वनाथस्य शूम स्वामी गणधर विवं प्रतिष्ठितं जिन हर्ष सूरिभिः कारितं च वालुचर वास्तव्य श्रीसंघेन । ( 54 )

(339)

रंवत १८७७ - - श्रीपार्श्व विवं प्रतिष्ठितं श्री जिन हर्ष सूरिणा कारितं - - सांवत सिंहज पदार्थ मल्लेन -- -।

( 340 )

संवत् १८७७ वैशाख शुक्क १५ श्रीपार्श्वविवं प्रतिष्ठितं श्रीजिनहर्ष सूरिणा गोलेखा अहतावो - - मूलचन्द्र धर्मचन्द्रेण कारितं ।

(341)

संवत १८८७ वर्षे फाल्गुन शुक्क १३ श्रीपार्श्वनाथ जिन विवं दुगड़ ज्येष्ठमल्ल भार्था फत्ती नाम्न्या वाचक चारित्रनंदि गणि उपदेशात् कारितं प्रतिष्ठितं च।

(342)

संवत १८८८ माघ शुक्क पंचम्यां सोमवासरे श्री शितलनाच विवं कारितं ओशवंश दुगड़ गोत्र प्रतापसिंहेन प्रतिष्ठितं च श्री जिन चंद्र सूरिभिः।

( 343 )

संवत १८६८ माघ शुक्क पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीचंद्रप्रभ जिनविवं कारितं ओशवंशे नवल्खा गोत्रे मेटामल पुत्र जसरूपेन प्रतिष्ठितं च वहद भहारकखरतर गच्छ श्री जिना-क्षयसूरी चंचरीक श्रीजिनचंद्र सूरिभिः।

( 344 )

सं० १८९७ वर्षे --- श्री ऋषम जिनविवं कारितं प्रतिष्ठितं ---।

(345)

सागरांकवसुचंद्र वर्षे (१८६०) नेम्नषण गणधरायुते शके (१७६२) फालगुनां तिमदछे सुनागके (५) भागंवे सितपटी घपालके वाणारस्यां श्रीमद्भगवत्सहस्त्रफणालंकृत श्री पार्श्वनाथ जिनमूर्त्तिः कारापितं श्रे॰ उदय चंन्द्र धर्म पत्नी महाकुवराख्यया मूल चंद्र सुत युत्तया बहुत्खरतर गणेश श्री जिन हर्ष गणि पदालंकृत श्री जिन महेंद्र सूरिणा प्रतिष्ठिता।

(346)

सं० १९०० वर्षे -- श्री गोडी पार्श्वनाथ विवं का० ---।

(347)

सं० १८१० शाके १७७५ माच शुक्क द्वितीयायां श्री पार्श्वविवं प्रतिष्ठितं वृहत्खरतर गच्छे - --।

## टोंकपरके चरणों पर।

(348)

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा॰ खुसाल चन्देन श्री अजितनाय पादुका कारापिता श्रो मत्तपा गच्छे ।

(349)

॥ संबत् १९३१। मार्च । शु । १० चंद्रे । श्री अजितनाथ जिनेन्द्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा श्री संचेन कारापिता । मलधार पूर्णिमा श्री मद्विजय गच्छे । भद्वारक । श्री जिन शांतिसागर सूरिभि प्रतिष्ठितं च ॥

( \$50 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा॰ खुसालचंदेन श्री संप्तव पादुका कारापिता श्री मत्तपा गच्छे॥ (351)

संवत् १९३०। माघे।। शु० १०। चंद्रे। श्री संप्तव जिनेंद्रस्य चरण पादुका श्री संघेन कारापितां। मलघार पूर्णिमा॥ विजय गच्छे। श्री भहारकोत्तम श्री पूज्य श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं॥

(352)

॥ सं० १९३३ का जेष्ट शुक्के द्वादश्यां शनिवासरे श्री अभिनन्दन जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा श्री संघेन कारिता मलघार पूनमीया विजय गच्छे श्री जिन चंद्र सागर सूरि पहोदय प्रभाकर भहारक श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितां। स्थापितांच। शुभं श्रेयसे भवतु।

(353)

॥ सं०। १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय सा॰ खुसाल चंद्रेण श्रीसुमित नाथ पादुका कारापिता च । सर्व सूरिभिः श्री तपा गच्छे ।

(354)

॥ सं। १९३१। माघे। शु। १० श्री सुमितनाथ जिनेंद्रस्य चरण। पादुका। जीणों-द्वार रूपा। गुर्ज्जर देसे श्री संघेन स्थापिता। कारापिता। विजय गच्छे। म। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥

( 355 )

॥ सं १९१९ माघ सु० १० सुक्रवा। श्री समेत शैल पर्वते श्री पद्म प्रमु जिन चरण स्थापितं प्रति। म। श्री विजय राज सूरि तपा गच्छे। ( 356 )

॥ संवत् १८२५ मह सुदि ३ गुरी विरानी गोन्नीय साह खुसाल चंदेन श्री सुपार्श्व-पादुका कारापिता प्र०।

(357)

संवत् १८३१। माघे। शुं। १०। सुपार्श्वनाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणौंद्वार रूपा। सेठ उमा भाई हठी सिंहेन तथा स्थापना कारापित पूर्णिमा विजय गच्छे। भट्टारक। श्री जिन शांति सुरिभि। प्रतिष्ठितं च।

( 358 )

॥ संवत् १८१६ माघ मासे शुक्क पर्क्ष पंचमी तिथौ बुद्धवारे । श्री चंद्र प्रभु जिनस्य चरण न्यासः श्री संघाग्रहेण । श्री वृहत् खरतर गच्छीय । जंगम । युग प्रधान भहारक । श्री जिन चंद्र सूरिभिः । प्रतिष्ठितः ॥ श्री ॥

(359)

॥ संवत् १९३१ वा वर्षे । माघ सुदि १० तिथौ श्रो सुविधि जिनेंद्रस्य चरण पादुका । अहमदावाद वास्तव्य सेठ उमा भाई हठी सिंहेन कागपिता । मलघार पूर्णिमा विजय गच्छे । भद्दारक । श्री जिन शांति सागर सूरिभिः । प्रतिष्ठितं ॥

(360)

॥ संवत १९३१। माघे। शु। १० तिथी। चंद्रे। श्री सुवधि जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणौंद्धार रूपा। अहमदावाद वास्तव्य। सेठ उमा भाई हठी सिंहेन स्थापिता कारापित च। मलघार पूर्णिमा। श्री मद्विजय गच्छे। श्री भहारकोत्तम । श्री श्री जिन शांति सागर सूरिभिः ॥ प्रतिष्ठितं। स्थापितं च शुभ श्रेय। ( 33 )

( 361 )

॥ सं०। १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरे विरानी गोत्रीय सा० श्री खुसाल चंद्रेण। श्री शीतल जिन पादका कारापिता श्री तपा गच्छे॥

(362)

॥ संवत् १९३१ वर्षे माघे । शु । १० । चंद्रे श्री सीतल नाथ जिनेद्रस्य चरण पादुका जीणौंधार रूपा गुजराती श्री संघे कारापिता ॥ मलधार पूर्णिमा विजय गच्छे । भट्टा-एक । श्री जिन शांति सागर सूरिभिः । प्रतिष्ठितं । स्थापितं च ।

( 363 )

॥ संवत १८२५ वर्षे माच सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री श्रेयांस प्रभु पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता च श्रीमत्तपा गच्छे।

( 364 )

॥ संवत् १९३१ माघे शु। १० तिथी । श्री श्रेयांस नाथ जिन्द्रेस्य चरण पादुका जीणोद्वार रूपा। गुजरातका श्री संघेन तथा स्थापना कारापितं पूर्णिमा श्रीमद्विजय गर्छे। म। श्री पूज्य। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्र।

(365)

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसालचंदेन श्री विमल नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता च श्रोमत्तपा गच्छे॥ श्री ॥

( 366 )

॥ संवत् १९३१ माघ शुक्के १० चंद्रो श्री विमलनाय जिनेंद्रस्य पादुका चीणौंद्वार रूपि।
गुजरात का श्री संघेन। तया स्थापना कारापिता। मलधार श्री विजय गच्छे। जं। यु
प्र। भहारक। श्री पूज्य। श्री जिन शांति सागर सूरि प्रतिष्ठितं च।

( 367 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री अनं त प्रभु पादुका कारापिता प्रतिष्ठिताच सर्व्व सूरिभिः श्रीमत्तपा गच्छे॥ श्री रस्तुः॥

( 368 )

॥ संवत् १९३१ वर्षे माघ गु०१० चंद्रे श्री अनंत नाथ जिनेन्द्रस्य चरण पादुका जीर्षोद्धार रूपा। श्रो संघेन स्थापना कारापिता। मलघार पूर्णिमा श्री मद्विजय गच्छे भ्रष्टारक। श्री शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं। स्थापितं।

(369)

॥ सं १९१२ वर्षे शाके १७९७ मिते माषोत्तम माषे मार्गशीर्ष छुष्ण पक्षी नवमी तिथी सोमवासरे विजय योगे कुंभ लग्ने श्री सम्मेत शैले श्री धर्मनाथ घरण पादुका प्रतिष्ठिता वहत् खरतर भट्टारकोत्तम भट्टारक श्री जिन हर्ष सूरीणां। पद प्रभाकर श्री जिन महेंद्र सूरिभिः स साधुभिः कारिताश्च वाराणसीस्य श्री संघेन कालिएरस्य संघेनया।

( 370 )

॥ संवत् १९३१ माघे। शु। १० तिथौ श्री धर्मनाथ जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणौंद्वार रूपा। मम्बई वास्तव्य। सेठ नरसिंह भाई। केसवजी केन स्थापना कारापिता। पूर्णिमा विजय गच्छे। जं। यु। प्र। भट्टारक जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥ स्थापितं च। शुभं भवतु॥

( 371 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री शांति
नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठितं च सर्व सूरिभिः श्री मत्तपा गच्छे॥

( 372 )

॥ संवत् १६३१। माघे। शु। १०। चंद्रे। श्री शांतिनाय जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणौद्धार रूपा। अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ प्रगु भाइ पेम चंदेन स्थापना कारा-पिता। पूर्णिमा बिजय गच्छे। जं। युग प्रधान। प्र। श्री पूज्य श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं स्थापितं च॥

( 373 )

॥ संवत १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री कुंयुनाथ पादुका कारापिता प्रती० श्री तपा गच्छे ।

( 374 )

॥ संवत् १८३१ माघ शुक्ले १० चंद्रो श्री कुंधु जिनेंद्रस्य। चरण पादुका -- जीणोंद्वार हपा मम्वई वास्तव्य सेठ केसवजी नायकेन स्थापना कारिता --- पूर्णिमा। श्री बिजय गच्छे। श्री जिनचंद्र सागर सूरि पहोदय प्रभाकर -- भहारक श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठिता स्थापिता च।

(375)

॥ सं॰ १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा॰ खुसाल चन्देन श्री अरनाथ पादुका कारापिता प्र॰ श्री तपा गच्छे।

(376)

॥ संवत् १८३१। माघे। शु। १०। चंद्रे। श्री अरनाथ जिनेन्द्रस्य। चरण पादुका जीणौंद्वार रूपा। गुजरातका श्री संघेन तया स्थापना कारापिता मछ॥ पूर्णिमा। विजय गच्छे। जं। यु। प्र। प्र। क्षी जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं।

( 377 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माच मासे शुक्र पक्षे ३ गुरी विरानि गोत्रीय साह खुसाल चंदेन। श्री मल्ली नाथ पादुका कारापिता प्र ० श्री तथा गच्छे।

( 378 )

॥ संवत् १८३१ माघे। शु। १० चंद्रे। श्री महिल नाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ भगु भाई पेम चंद स्थापना कारापिता मलघार पूर्णिमा। श्री मद्वि जय गच्छे। भहारक। श्री पूज्य। श्री जिन शांति सागर सूरिभि प्रतिष्ठितं। स्थापितं च॥

(379)

॥ सं०। १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंद्रेण श्री सुब्रत जिन पादुका कारिता श्रीमत्तपा गच्छे॥

( 380 )

॥ संवत् १९३१ माघे। शु। १०। श्री मुनि सुब्रत जिनेंद्रस्य । चरण पादुका। जीर्णोद्धार रूपा। गुजरातका। श्री संघेन स्थापना कारापिता। मछ । पूर्णिमा । श्री मद्विजय गच्छे श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं ॥ स्थापितं च ॥

( 381 )

॥ संवत १८२५ वर्षे माच सुदि ३ गुरी विरामी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री निमन्न नाय पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता सर्व सूरिभिः श्री तपा गच्छे।

( 382 )

॥ संवत १८३१ माघ शुक्के दशम्यां चंद्रवासरे श्री निमनाथ जिनेंद्रस्य चरणपादुका। जीर्णोद्धार रूपा। अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ उमा माई हठी सिंहेन स्थापना कारा-पिता। पूर्णिमा विजय गच्छे भहारक। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥

## तेजपूर ( आसाम ) रायमेघराजजीका मंदिर ।

( 383 )

संवत १५१३ वर्षे वैशाष शुदि ७ शनी श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ सानंद भार्या हीसू सुत पूनसीकेन मातृपितृ श्रेयोधं श्रीशीतलनाच विवं कार्तितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः।

(384)

सं १ ९६३ का मिति वैशाष शुक्क सप्तम्यां ----

(385)

सं० १८५७ वर्षे उये॰ शु॰ १२ तिथी शुक्रवासरे ॥ श्री जिन कीर्त्ति सूरि प्रतिष्ठितं श्री जिनदत्त सूरि नाम पादुका का॰ ।

#### कलकत्ता

श्री कुमरसिंह हल - नं॰ १६ इंडियन मिरर स्ट्रीट। घातुयोंके मूर्त्ति पर।

( 386 )

### श्रीपार्श्वनाय विंव।

ब्रह्माण सत्व संयकः श्रियावे सुनः सुपुण्यक श्री द्वः (?) सीलगण सूरि भक्तस्प (?) द्रकुले कारयामास संवत १०३२

( 387 )

सं० ११५० उग्रेष्ठ सुदि १० श्री महेशराचार्य श्रावक पूना सुताभ्यां पारुहण रारुहणाभ्यां स्वमातृ सोमा श्रेयसे चतुर्विशक्तिः कारिता ॥

(388)

अश्री मूलसंघे गुणभद्र सूरेः संडिल्ल (खडिल्ल = खंडेल ?) वालान्वय सारभ्तः । यो विस्तु (श्रु) तोसौ सिवदेवि पुत्रः सच्छ्रावकोऽभून्मुनिचंद्र नामा ॥ १ तस्माच्छीतेति विरव्याता भार्या शील विभूषणा । कारिता कर्मनाशाय चतुर्विंशतिका शुभा ॥ २ संवतु १२३६ फा सु० २ गुरी ॥

(389)

संवत १८८५ वर्षे जेठ सुद्धि १३ चंद्रवारे उपकेश गच्छे कक्ष० उ०केश ज्ञातीय बापणा० सा० छाहउ त्रजीदा (?) भा० जईतलदे पु० साचा माय — सिवराजकेन मातृपितृ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विंवं कारा० प्रतिष्ठितं श्री सिद्ध सूरिभिः।

## बडाबजार-पंचायति मंदिर।

( 390 )

रीषभनाथ वीतनाग पत्नीलं मुलसत्क ॥ सं० १०८३ वै० सु० १५

[ ए॰ २२ के लेख नं॰ ( ८८ ) का संशोधित पाठ ]

संवतु ११५८ माघ सुदि १८ पद्मप्रभ सुत स्थिरदेव पत्न्या देवसिया श्रेयो नूहेन ॥ कारता ।

## यति पन्नालालजी मोहनलालजीका घर देरासर।

( 391 )

॥ संवत १५०६ वर्षे श्री श्रीमाल ज्ञातीय दोसी डूंगर भार्या म्यापुरि सुत पूजाकेन भार्या सोही सुत बीका युतेन आत्मश्रेयसे श्री सुविधिनाधादि चतुर्विशति पह कारितः। भागम गच्छे श्री अमर्शनंह सूरि पहे श्री हेमरत्न सूरि गुरूपदेशेन प्रतिष्ठितः॥ गंधार वास्तव्य ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीः॥

(392)

सं० १५१६ वर्षे फा० शु० ८ प्राग्वाट सा० जोगा भा० मरगदे सुत सा० हदाकेन भा० करमी पु० पाल्हादे कुदुम्ब युतेन स्बश्रेयसे श्री विमलनाथ विवं का० प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्री सोमसुंदर सूरि पहे श्रीरत्नशेषर सूरिभिः।

(393)

सं॰ १७७१ वै॰ विद ५ गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय वृद्धशाषायां सा॰ प्रेमचंद ग्रामीदास स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ प्रतिष्ठितं श्री विजय ऋद्वि सूरिफिः।

## कलकत्ता अजायब घर ( म्याजियम ) के पाषाणके मूर्ति यों पर ।

(394)

--संवत १-८१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १५ गुरी श्रीश्रीमाली ज्ञातीय जंबहरा स॰ केशव सुत सं॰ मंडिलक सुत॰ सं॰ चांपा प्रार्था चांपलदे सुत सं॰ ---- प्रार्था श्री गांगी सुत - मेघाकेन भार्या राजु पुत्र सा॰ नाकर सा॰ मागादि तथा (१) पुत्री जीवणि प्रमुख रामसु (१) कुटुम्व युतेन निज श्रेयोऽवाहाय श्री श्रेयांसनाथ विवं कारितं ॥ युद्ध तपागच्छ नायक भ॰ श्री रत्नसिंह सूरि पहालंकरण भ॰ श्री उदय वल्लभ सूरिभि श्री ज्ञान सागर सूरि युतो प्रतिष्ठितं।

( 395)

संवत १६०८ वर्षे माघ वदि ६ गुरी प्राग्वाट ज्ञाती सा॰ राघव भा॰ रतना सा॰ नर-सीआ भा॰ सुजलदे सा॰ रणमल भा॰ वेनीदे सुत लाला सीमल श्री संतनाथ विवं प्रतिष्ठितं।

## म्युनिक ( जर्मनि ) के जादुघरके धातुकी मूर्ति पर ।

( 396 )

सं० १५०३ वर्षे माघ विद १ शुक्रे उ० गोष्टिक आल्हा भा० शृंगारदे सुत सुडाकेन भा० सुहवदे स० आत्मश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विवं कारि० प्र० जरापिल्लय श्री शालिभद्र सूरि पहे श्री उदय चन्द्र सूरिभिः शुभं भवतु।

डाः कुमार स्वामिके पास 'समवसरण' के चित्र पर।

( 397 )

संवत १६८० वर्षे भाद्रव शुदि २ श्री मदुत्तराध गच्छे आचार्य श्रीकृष्ण चंद विद्यमाने िक: ऋषि ताराचंद शुभं भूयात् कल्याणमस्तु ॥ छ ॥

मेः लुवार्ड के मध्य भारतसे प्राप्त धातुकी मूर्त्तियों पर ।

(398)

सं॰ १५२७ पीष विद ५ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे॰ सहिजक तत्पुत्र श्रे॰ डूंगर प्रा॰ श्रा॰ सुंडि सपरिवार भा॰ सहिजलदे घरमसि करमण आदि पुत्रादि युतेन पुण्यार्थं श्री कुंयुनाय विंवं का॰ नपागच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

( 399 )

सं० १५३३ वै० शु० १२ गुरी प्राग्वाट ज्ञा० सा० ताल्हा भा० राजु पु० सा० लिमघाक तत् भा० रत रह माता सा० किवालघ मेघ आदि सपरिवारेन श्री कुंधुनाथ विवं का० प्रति० श्री तपगच्छाचार्य श्री लक्ष्मोसागर सूरिभिः श्री वसंतनगरे।

## जैपुरके वेपारियोंके पासकी मूर्तियों पर ।

(400)

सं० १४०५ वैशाष सु० ३ श्री उएस गच्छ तातहड़ गोत्र प्र० साः-ज्ज भा० ब्रह्मादे वही पुत्र संघ० सा० चाडूकेन सकुटुंवेन श्री रिषभ विवं का० प्र० श्री ककुदा चार्य संताने श्री कक्ष सूरिभिः॥

(401)

सं० १५१२ वर्षे वै० शु• ५ ओसवाल गोत्रे सा० महणा भा० महणदे सुत सा० सीपा केन भा० सूर्लेसरि प्रमुख कुटुम्बयुतेन श्री आदिनाथ विवं का० श्री कक्क सूरिभिः॥

अजमेरराजपुताना म्युजिउमके वारिष्ठ गांवसे प्राप्त परथर पर। \*

(402)

--- विरय भगवत (त) - - थ -- चतुरासि तिव (स) -- (का) ये सालिमा-लिनि -- रंनि विठमािकिमिके --

<sup>\*</sup> इसमें भी महाबीर स्वामिका नाम और -४ वर्षमें मध्यमिका नगरका जो कि चित्तोड़ने ४ कोस छत्तरमें या उझ स है और यह दें: ३।४ पूर्वशतादि का वहोत प्राचीन छेख है ऐसा विद्वानांका विचार है।

### **% बनारस %**

काशीदेशका यह वाराणसी वा वनारस सहर जैनियोंका बहुत पिंवन्न स्थान है। हिन्दुओंका भी प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां प्रतिष्ठ राजा और पृथ्वी राणीके पुत्र ७ मां तीर्थंकर श्री सुपार्थ्वनाथजी का स्यवन और जेठ सुदि १२ जन्म, जेठ सुदि १३ दीक्षा, फागुन विद ६ केवल ज्ञान और अश्वसेन राजा वामा राणी के पुत्र २३ मां तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथजी का भी स्यवन, पोष विद १० जन्म, पौष विद ११ दीक्षा और चैत विद १ केवल ज्ञान यह द कल्याणक भये हैं। महल्ले भेलुपुरा और भदेनीमें मंदिर वने हुए हैं सहरमें कई एक मंदिर हैं। यहां से १ कोस पर सिंहपूरी है यहां ११ मां तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथजी का स्थवन, फागुन विद १२ जन्म, फागुन विद १३ दीक्षा और माध-विद ३ केवल ज्ञान भया है। निकटमें वीद्वोंका सारनाथनामक प्राचीन स्थान है।

## सुत टोलेका मंदिर । पंच तीयीं पर।

(403)

सं॰ १५१५ वर्षे माह शुक्क १३ दिने श्री ओ सवाल ज्ञातीय श्रे॰ मूंघा भार्या माघलदे सु॰ धनदत्ते न पितृ श्रेयोधं श्री शितलनाथ विवं पूर्णिमा पक्षे भ॰ श्री सागर तिलक सूरि पहे श्री महितिलक सूरि कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः॥

(404)

सं० १५५६ वर्षे आषाढ़ सुदि द दिने चंपकनर वासि श्रे० जावड़ भार्या पूरी सुत घर-णाकेन भार्या हर्षाई सुत नाकर प्रमुख कुदुम्ब युतेन श्रीशांतिनाथ विवं श्री निगमागमा भार्या कारितं प्रतिष्ठितं श्री निगमा विभावक श्री इन्द्रनंदि सूरिभिः ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥

## 

(405)

सं॰ १५१२ वैशाष शु॰ ५ प्राग्वाट सा॰ सिवा भा॰ छादां सु॰ साह हीराकेन भा॰ संजन्नी प्रमुख सुरत श्री-जिनावति का॰ प्र॰ तपा रत्न शेखर सूरिभिः॥

## पटनी टोलेका मान्द्र ।

(406)

सं० १८८५ वर्षे आ० सुदि १० रबी माल्हू -- ऊ० ज्ञा० साह वीजड पु० साह हरपाल भा० हेमादे पुत्र साह साडाकेन श्रीपार्श्वनाथ विवं राजावर्तक रत्नमयं सपरिकरं का० प्रतिष्ठितं श्रीमल धारि गच्छे श्रीविद्यासागर सूरिभिः ।

(407)

सं १५८६ वर्षे वैशाप सुदि ३ भोमे श्री श्रीमाल ज्ञातीय परी० नरसिंघ भातृपरी पनपा भार्यो हीरूपुत्र कुरपालेन श्री श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सुविहित सूरिभिः॥

## चुन्निजी यतिका मन्दिर गणेशघाट ।

(408)

संवत १२५७ ज्येष्ठ सु० १० महेष्ठीराचार्य ---स्वमातृ सोमा श्रेयसे चतुर्विश्वतिः कारिताः॥

## रामचन्द्रजी का मंदिर।

( 409 )

सं० १२०६ वर्षे फागुन सु० ११ गुरी सूराणा गोन्ने सा० जतरा शु० सा० जगद न्नार्या जयत श्री पु० नरपाल रणमीरभ्यां मातृ श्रे० महावीर वि० का० प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे श्री ज्ञान चंद्र सूरि शिष्ये श्री सागरचंद्र सूरिंजिः॥

(410)

सं॰ १८५९ उपैष्ठ विद १२ शनी सूराणा गो॰ सा॰ अमर भा॰ अइहव दे सुत सा॰ ताला साल्हा श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ वि॰ का॰ प्र॰ श्रीधर्म घोष ग॰ भ॰ श्रीमलय चन्द्र सूरिभिः॥

(411)

सं० १८८१ वर्षे वैशाष विद ८ शुक्रे श्री उक्रेश वंशे मणी सा० पासह भार्या पाल्हण देवी सुत सा० सिवाकेन सा० सिघा मुख्य ४ जिनोनुजैः सिहतेन स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ विवं श्री अंचल गच्छेश श्री जय कीर्त्ति सूरीन्द्राणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठतं श्री संघेन॥ शुभं भवतु सर्वदा सर्वकुटुम्व॥ श्रीः॥

(412)

सं० १५०७ वर्षे मार्गशिर सुदि २ शुक्रे श्रीमाल ज्ञातीय गोविलया गोत्रे सा० हेमा ---पु० --वारुहा उपा ---- उपदेशेन विमलनाथ विवं का॰ प्रति० पवीर्य गच्छे श्री यशो देव सूरिभि:॥

(413)

सं० १५८८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ घेवरिया गोत्रे श्री माल बीलीज देवी गोवेद पु॰ षीमा पु॰ सा॰ सिंघण सुंमें के आरम पुण्यार्थं कुंथुनाय विवं श्रीमल धार गच्छे भ॰ गुण कीर्त्ति सूरि प्रतिष्ठितं वा॰ हर्ष सुन्दर शिष्य उपदेशेन । ( **१०१** ) ( **4**14 )

सं १५६२ वर्षे वैशाष सु० १० रवी श्रीमाल मडवीया गोत्रे सा० परसंताने सा० पहराज पुत्र सा० ईसरेण भा० तिलकू पु० त्रिपुर दास युतेन पार्श्वनाथ विवं स्वपुण्यार्थं कारितं। प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन विलक सूरि प० श्री जिनराज सूरि पहे श्री भिः॥

## श्रीकुशलाजी का मन्दिर-रामघाट।

(415)

सं० १३७६ ज्येष्ठ वदि ७ शुभ दिने श्रीषंडेरकीय गच्छे श्रीवाहड़ भार्य धीरु पु॰ धरा
---मयणरूल---णिग भार्या केल्हंण सहितेन विवं कारितं प्र॰ श्री सुमित सूरिभिः।

(416)

सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० गुरौ उके० व० सा० रेडा भार्या रण श्री पुत्र पद सादा जीतकेन श्री अंचल गच्छेश श्री जय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री संभवनाथ विवं का० प्रतिष्ठितं च ॥ श्री ॥

(417)

सं॰ १५०६ वै॰ वदि॰ ११ शुक्रे श्री कोरंट गच्छे श्री नवाचार्य संताने उवएश वंशे इागिष्ठक गोत्रे साह घना पु॰ स॰ पासवीर भार्या संपूरदे नाम्न्या निज श्रेयोर्थं श्रीकुंयनाय विवं कारापितं प्र॰ श्रीकक्क सूरिपहे सद गुरु चक्रवर्त्ति भहारक श्री सावदेव सूरिभिः।

(418)

सं० १५१९ वर्षे आषाढ़ विद १ मंत्रिदलीय काणा गोत्रे ठ० नाग राज सु० छडू भार्या घर्मिण सु० सं० श्री केवल दास भार्या वीर सिंघि पु० स• सूर्यसेन श्रावकेण श्री कुंधुनाथ विवं कारितं प० श्री सरतर गच्छे श्री जिन सागर सूरि पहें श्रीजिन सुन्दर सूरि पहें श्री जिन हर्षे सूरिभिः॥ (419)

सं॰ १५१९ झाषाढ़ वदि-मंत्रि दलीय श्री काणा गोत्रे ठा॰ लाघू ना॰ घर्मिणि पु॰ स॰ अचल दासेन पु॰ उग्रसेन लक्ष्मीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेनादि युतेन श्री झादि विवं का॰ प्र॰ श्रीजिन भद्र सूरि पहे श्रीजिन चंद्र सूरिमिः श्री खरतर गच्छे॥ श्रीः॥

( 420 )

सं० १५३६ वर्षे वै० विद ११ ओसवंशे साह शिवराजमा० माणिकि सुत देवदत्त भा० रूपाई सुत साह कर्म सिहन भार्या हंसाई स्वकुटुम्व युतेन स्वश्रेयसे श्री संभवनाथ विवं का० प्र० वृद्वतपापक्षे श्रीउदय सागर सूरिभिः श्री मंहुपे।

(421)

सं॰ १५७० वर्षे माह सुदि ११ रवी उपकेश वंशे छजलाणी गोत्रे साह श्री पाल भार्या सुहबदे पु॰ सा॰ जधा सा॰ जोघा जधा भार्या उमादे प्रमुख कुटुम्ब सहितेन श्री चंद्रप्रम स्वामि विवं कारितं नागुहरी तपागच्छे श्री सोम रतन सूरि प्रतिष्ठितं तिजारा नगरे॥

## प्रतापसिंहजी का मंदिर।

(422)

सं० १५२० वर्षे पोष सुदि १३ शुक्रे श्री ब्रह्माण गच्छे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ मंडलिक सुत कामा भार्या कामीदे सुत काक्षण नगराज रता सहितेन आतम श्रेपोर्थं श्री निमनाथ विवं का॰ प्र० श्रीशील गुण सूरिभिः पाटरी वास्तव्यः।

(423)

सं० १५८८ वर्षे वैशाष शुदि ३ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० वीरम सु० वेला मातर आर्या सोही सु० महिराज जिणदास महिपति लहूआ कुटुम्व युतेन आत्म श्रेयोधं श्री श्रेयांस विवं आगम गच्छे श्रीसोम रत सूरि गुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना घांदू वास्तव्यः॥

## सिंहपूरी।

(424)

सं॰ १५३४ वर्षे मार्ग सुदि १० शनी प्राग्वाट ज्ञातीय सा॰ राज प्रार्था वारू पु॰ सा॰ असपति प्रा॰ असल देवी माई सुत गुणराज सरादि कुटुम्ब युतेन श्री मुनि सुब्रत विवं कारितं प्रतिष्ठतं श्री वृहत्तपाच्छे श्री उदयसागर सूरिभिः।

(425)

#### चरण पर।

सं॰ १=५७ मिति चैत्रक मासे छुण्ण पक्षे षष्ट्यां कर्मवा-पूज्य भहारक श्रीजिन हर्ष सूरि विजयराज्ये श्रीसिंहपूर ग्रामेतेषां केवलोत्पत्ति स्थाने गांधि गोत्रीय मयाचंद प्रमुख समस्त श्रीसंघेन श्रीश्रेयांसाख्या नामेकादशानां लोक नाथानां पादन्यासः कारितः प्र॰ श्रीजिन लाभ सृरिणां शिष्यैः उपाध्याय श्रीहोरधर्म गणिभिः खरतर गच्छै।

## मिर्जापुर।

### पञ्चायती मन्दिर।

(426)

#### श्रीपार्श्वनाथ विव पर।

सं॰ १३७९ वर्षे उएसज्ञातीय वावेला गोत्रे देवात्मज सा॰ घीका पुत्र संघपति आआ सुत सा॰--- जूकेन पितृ श्रेयसे का॰ प्रति॰ श्री कृष्णार्षिगच्छे श्री प्रसद्य चंद्र सूरिभिः॥

(427)

सं॰ १४२० वर्षे वैशाष शुदि १० शुक्रे श्री श्री मालज्ञातीय ठ० की जा भार्या मोहनदेवि श्रेयसे सुत जोलाकेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रिक्षवित्रा श्रीधर्मदेवसूरि संताने श्रीधर्मरत्न सूरिभिः॥ (428)

सं० १४८२ व॰ वैशाप विद १ प्र॰ क्लूलर गोत्र सा॰ लाहड भा॰ वाहिणदेपु॰ महिराज जिनिपतृष्य सोमसिंह आत्म श्रे॰ श्री वासुपूज्य विवं कारितं प्र॰ श्री धर्मघोष गच्छे श्री मलयचद्र सूरिपहे श्रीपद्मशेखर सूरिभिः॥ छः। श्री॥

(429)

सं॰ १८९० व॰ वैशाष विद ९ कंठउतिया गोत्रेसा॰ कमसिंह पुत्र डालणतत्सुनाभ्यां स्वपूर्वज पूण्यार्थे श्रोकुंधु त्रिवं कारितं प्रति॰ श्रीहेम हंस सूरिभिः॥

(430)

सं० १४८१ वर्षे फागुण सुदि २ सोमे श्री श्री माल ज्ञा० श्रे० देवस सुतवाछा भा० जस-मादे सुत रागा भीमा पीमाभिः मातृ पेता तथा पित्रोः श्रेयसे श्रीवासुपूज्य विवं का० प्र० श्री पोपलगच्छे श्री सोमचन्द्र सूरिपहे श्री उदयदेव सूरिभः।

(431)

सं॰ १५१६ वर्षे माच सु॰ ४ रबी उपकेश झा॰ व्यव॰ गोष्ट सा॰ माडण भा॰ मोहणि पु॰ काल्हा भा॰ मालूरूपी सहितेन ॥ पित्रो श्रेयसे श्रो नेमिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं पूर्णिमापक्षे जयचंन्द्र सूरिपहे श्रीजयभद्र सृरिकिः॥:॥

(432)

सं० १५२६ वर्षे माह व० ६ रवी उप॰ ज्ञातीय कठउड़ गोत्रे सा॰ बरसा भा॰ माल्ही पु॰ रामा भाढा राजा चांदा भा॰ मरधू पु॰ जीवा समस्त कुटुं वेन पितृ श्रेयधं श्रीचन्द्र-प्रभस्वामि विवं कारा॰ प्रति॰ श्री चैत्रावाल गच्छे भ॰ श्री सोमकीर्त्त सूरिभिः सद्रंछ- लिया नगरे।

(433)

श्री मत्संवत १६७१ वर्षे वैद्याप सुदि ३ शनी श्रो आगरा वास्तव्योसवाल झातीय लोढा गोत्रे गावं-ज्या स॰ ऋषभदास भार्या रेषश्री तत्पुत्र श्री कुरपाल सोनपाल संघाधिपे स्वानुवर दुनोचंदस्य पुण्यार्थं उपकाराय श्री अंचलगच्छे पूज्य श्री ५ कस्याण सागर सूरिणामुपदेशेन श्रो आदिनाथ विवं प्रतिष्ठापितं ॥

(434)

सं॰ १८७७ मि॰ फा॰ गु॰ १३ श्री कुंथुनाथ जिन विवं दू॰ विसनचंद्रेन कौरितं प्रति-ष्ठितं श्री जिनहर्ष सूरिभिः॥

(435)

सं०१८८७ फा॰ शु॰ ५ श्रीपार्श्वनाथ वि॰ प्र॰ श्री पार्श्वनाथ वि॰ प्र॰ श्री जिन महेन्द्र सूरिण्युपदेशेन कारिता। सेठ उदयचन्द धर्म पत्नी महाकुमारिभिद्या। वाचनाचार्यश्री चारित्र नन्दन गणिभिर्देश---

(436)

सं॰ १८९७ फा॰ सु॰ ५ श्री आदिनाथ विवं प्र॰ श्री जिनमहेन्द्र सूरिणा का॰ वोहरा नाथूराम पत्नी साहवां नाम्न्यात्म श्रेयसे वाचक चारित्र नन्दन गण्युपदेशतः॥

## सेठधनसुखदासजी का मांदिर।

(437)

सं॰ १८६३ वर्षे माह वदि १ वुधे श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य॰ नरपाल भार्या नयणादे सुत देपाकेन श्रीपद्मप्रभ विवं कारितं प्रतिष्ठितं। -- गच्छे श्रीगुणदेवसूरिभिः॥

(438)

सं• १५३३ वर्षे माह सुदि १३ सोमदिने वघेरवाल ज्ञाती राय भंडारी गोत्रे सा॰ सीहा मा॰ पूरी पुत्र ठाकुरसी भा॰ महू पुत्र आका आत्मपूजार्थं श्री आदिनाथ त्रिवं करापितं श्रोसर्व सूरिभिः शुभं भवत्॥

(439)

सं॰ १८७७ वै॰ सु॰ १५ श्रीपार्श्वविद्यं प्र॰ जिन हर्ष सूरिना कारितं। छजलानी चतुर्भुज पुत्र्या दीपो नाम्न्या चीरिंडया मनुलाल वघू – –

(440)

सं० १८९७ का॰ भु॰ ५ श्रीपार्श्वविवं प्र० श्रीजिन महेन्द्र मूरिणा का॰। सकछ श्रीसंचै।

## देहाछ बा दिल्ली सहर।

यह भारतवर्षका एक प्राचीन स्थान है। कुरु पांडवके समयमें यही 'इंद्रप्रस्य' था। हिन्दुराजा एथ्वीराजकी राजधानी थी। मुसल्मानों के समयमें बहुत काल तक यह राजधानी रही। कुछ दिनसे अपने सरकार बहादुरने भी दिल्लीमें भारतकी राजधानी स्थापनकी है और आज कल उन्नतिपर है, यहां से १ कोस पर आचार्य महाराज श्रीजिन कुशल सूरिजीका स्थान है जिस्को छोटे दादाजी कहते हैं और ७ कोसपर प्रसिद्ध कुतुव मिनारके पास बड़े दादाजीका स्थान है वहां कोई लेख नहीं है।

## चेलपुरी का मंदिर।

धातुयोंके मूर्त्तिपर

(441)

सं॰ ११६३ मार्गशिर सुदि १ ओं गागसादेव धम्मीयम्- -( आगे अक्षर अस्पष्ठ पढ़ा नहीं जाता ) (009)

( 442 )

सं॰ १५१६ वर्षे जे॰ व॰ ११ शुक्रे सोमसर यासि उकेश सा॰ मेहा भा॰ माल्हणदेपुत्र संघाकेन भा॰ सल्ही प्रमुख कुदुम्बयुतेन श्री कुंयुनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं-- श्री क्का सूरिभिः॥ सचितीगोत्रे॥

(443)

सं॰ १५२१ वर्षे माघ सुदि १२ बुधे छोढ़ा गोत्रे सा॰ हरिचन्द गोगा गोरा संताने साधु आसपाल पुत्रेण सं॰ तेजपालेन पुत्र परवत सांडादि युतेन भातृ पूनपाल पुण्यार्थं श्रीपार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्री हेमहंस सृरिष्टं भ॰। श्री हेम समुद्र सूरिभि:॥

(444)

संवत १५२१ व॰ माघ सु॰ १३ प्राग्वाट श्रे॰ कटाया भा॰ रांडं सुत घुना भा॰ हमकू सुत चांपाकेन भा॰ धर्मिणि नामाणिकादि कुटुंवयुतेन स्वश्रेयोथं नेमिनाथ विवं कारितं प्रति॰ तपागच्छे श्री छक्ष्मी सागर सूरि श्री सीमदेव सूरिभिः अहमदावादे।

(445)

सं० १५३८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० दिने उकेश वंशे साधुशाखायां सा० पाचा आ० पालह-णदे तोल्ही सा० देपा आ० जयती पुत्र सा० षेताकेन तोल्ही पुत्र कांकां जाल्हा रूपा चांपा चरमा युतेन सा० पोपा पुण्याफें श्री मुनि सुत्रत का० प्र० खरतर गच्छे श्री जिन चंद्र सूरिकिः।

(446)

सं १५३६ माघ शुदि ५ दिने प्राग्वाट ज्ञाति सा॰ काजा भा॰ सारू पुत्र सा॰ हापा केन भा॰ नाई प्रमुख कुटुंवयुतेन श्री चन्द्रप्रभ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छे श्रो ५ छक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(447)

संवत १५६० वर्षे ज्येष्ठ विद १ दिने श्रीमाल वंशे सिंघुड़ गोत्रे व० अभय राज भार्या आमलदे पुत्र चउ० ठकुरसीहेन भा० ठङ्गादे पुत्र व० भारमल्ल प्रमुख परिवृतेन श्री आदि जिन विवं कारितं प्रतिष्ठतं श्रीखतर गच्छे श्री पूज्य श्री जिनहंस सूरिभिः।

(448)

सं० १५६६ वर्षे फागुण सुदि ३ सोमे ब्रह्माणीया गच्छे बहुरा हीरा भा० हीरादे पु० जीदा सोमा रूपा पुण्यार्थं श्री शांतिनाध विवं का० प्रतिष्ठितं श्री गुणसुन्दर सूरिभिः अहिलाणी।

(449)

॥ श्री पार्श्वनाथ स॰ १६०५ फागुन सुदी दसमी चरवडिया गोत्रे गागपत्नी त्वर-मिनी पुत्र षेतु छघु प्रनमल गुरु श्री जिन भद्र सूरि रुद्रपली गच्छे भ॰ श्री भावतिलक सूरिभिः प्रतिष्ठितं श्री समेत सिषर।

(450)

सं॰ १६१२ वर्ष ज्येष्ठ सु॰ ११ शनी उक्नेशवंसे----।

(451)

सं० १६६० वर्षे फागुण विद ४ गुरुवासरे महाराजाधिराज महाराजा मानसिंच जी राजे श्री मूलसंचे आम्नाये वलात्कार गणे सरस्वती गच्छे कुंदकुंदाचार्यन्वये भ० श्री बिई कीर्त्ति स्तदाम्नाय षंडेलवालान्वये पोस ॥ सं श्री होला भा० कोसिगदे पु० भ० श्री कचराज भा० उमदे कोउमदे गुजरि पु० २ धातु दानु स० श्रीरायत भा० रयणदे——पु० हरदास ———भा० महिमादे लाड्मदे ——। ( 308)

(452)

सं॰ १६७७ मार्ग शु॰-रवी श्रीमाल ज्ञातीय सा॰ तेजसी नाम्ना श्रीपार्श्व विवं का॰ प्र॰ तपा गच्छे श्री विजयदेव सूरिभिः॥

(453)

सं० १६८१ व॰ फा॰ गु॰ १० भ॰ चंद्रकीर्त्ति प्र॰ अग्रवाल ज्ञाती गोयल गोत्रे सा॰ नीमा भा॰ सरूपादे।

(454)

#### नवपद्जी पर।

सं॰ १८५१ वर्षे कार्त्तिक मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदा तिथी गुरुवासरे - -सुष्ठावक पुन्य प्रभावक देव गुरुभक्ति कारक फतेचन्द भार्या विदामो तत्पुत्र वस्तिरामजी॥ श्रीमाल ज्ञाती।

#### नवघरेका मन्दिर।

मूलनायक श्रीसुमतिनाथजीके विंव पर।

(455)

संवत १६८७ वर्षे ज्येष्ठ शुक्का १३ गुरी मेरता नगर वास्तव्य दुहाड गोत्रे सं॰ जय-राव भा॰ सोभागदे पु॰ सं॰ ओहणकेन श्रीसुमितनाथ बिंव का॰ प्र॰ तपागच्छे भ॰ श्री विजयदेव सूरिभिः आचार्य श्री विजयसिंह सूरि परिवृत्तिः।

# सर्वं धातुयोंके मूर्तियों पर।

( 456 )

आं। संवत ११ ९७ वैशाष सुदि ५ श्री चंद्रप्रभाचार्य गच्छे सतु श्री वि ---।

(457)

संवत १२८० वर्षे ---- सांडा प्रणमंति ।

( 458 )

सं० १३३१ अ० व० २ हल ---

**4**59 )

सं० १८३३ आषाड गु०-- प्रा० लघु व्य० आशा भा० ललतदे-- श्री पार्श्वनाथ वि० का० श्री गुणभद्र सूरीणामुपदेशेन।

(460)

सं॰ १२२५ पौष शुदि १२ वुधे ऊ॰ श्रै॰ जोला भा॰ हीरी पुत्र लालाकेन श्री शांतिनाथ विवं कारापितं प्र॰ ऊ॰ गच्छे श्री सिद्ध सूरि<sup>भि</sup>ः।

(461)

सं० १८५८ वर्षे भोढा गोत्रे उ० ज्ञा० सा० पोपा भा० पाषी पुत्र लाषाकेन स्वपुत्र वीसल श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विवं का० श्रीरुद्रपरूलीय गच्छ सुर्रिनः प्रतिष्ठितं श्रीदेव सुन्दर सूर्रिभिः। (462)

सं० १४६३ वै० शु० १० - सा ---

(463)

सं॰ १९७१ माघ शुद्धि १० रवी प्राग्वाट ज्ञातीय साः रामा भा०--ठाकुर पितृ श्रेयोर्थं श्री आदि नाथ लक्ष्मी ---।

(464)

सं० १८७२ वर्षे फागुण सु० ६ शुक्रे ऊ० ज्ञा० सा० तिहुणा भा० तिहुणांसोर पु० चाह्ड भा० केल्हु पु० हापा भा० तेजू पु० करमोकेन पितृ—–श्री पद्मप्रभ वि० का० प्र० संडेर गच्छे श्री श्री यशोभद्र सूरि सं० श्री शांति सूरिभिः॥

(465)

सं० १९७९ वर्षे माघ सु० ४ दिने सा० घरणा पुत्र संग्राम समरासिंघ श्राव्यकः श्री महाबीर विवं पुण्यार्थं कारिते प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरिभिः॥

(466)

सं० १४८२ वर्षे माह सुदि ५ सोमे नाहर गोत्रे सा० छाडा पु० जयता भार्या साल्ही
पुत्र चोषाकेन पित्रो श्रेयोधं श्री पार्श्वनाथ विं० का० प्र० श्री घर्म घोष ग० श्री धर्म घोष
ठा० श्री मलयचन्द्र सूरि पहें श्री--देव सूरिभिः।

(467)

सं• १४८२ वर्षे माघ सु॰ ५ सोमे ज॰ ज्ञाः पाछडेचा गोत्रे सा॰ टापर मा॰ तेजछदे पु॰ अगड़ाकेन भा॰ सहितेन पित्रो स्वश्रेय॰ श्री वासुपूज्य वि॰ का॰ प्र॰ श्री सुविप्रम सूरिभिः श्री वोरमद्र सूरि सहितेन॥ ( 468 )

सं० १८८३ फा॰ व॰ ११ ऊ॰ ज्ञा॰ टपगोत्रे व्यव॰ रूपा भा॰ रूपाई पु॰ कालू पाचाभ्यां भा॰ अदा भा॰ आल्हणदेविः श्री पद्मप्रभाव॰ का॰ प्र॰ श्री संडेर गच्छे श्री शांति सूरिभिः॥

(469)

सं॰ १८८६ वै॰ शु॰ - प्राग्वाट सा॰ साजण भा॰ छाषू पुत्र केल्हाकेन भा॰ छक्ष्मो भातृ भीम पदमदि कु॰ यु॰ श्री धर्मनाथ विंवं कारितं प्रति॰ तपा श्री सोमसुन्दर सूरिभिः श्री-४।

(470)

सं० १८८६ वर्षे जेष्ठ सु० १३ सोमे श्री दूगड़ गोत्रे सं० सिवराज मार्था सीधरही पुत्र सा० मोहिल धण राजाम्यां पितुः श्रेयसे श्रीआजितनाथ वि० का० प्र० वहडा० श्री मुनि-१वर सूरि पहे श्रीरत्नप्रभसूरिभिः ।

(471)

सं० १४९६ व॰ फा॰ व॰ २ उपकेश ज्ञाती आदित्य नाग गोन्ने सा॰ देसल भा॰ देसलदे पु॰ धमी भा॰ सुहगदे युतेन स्व श्रे॰ श्री आदिनाथ विवं का॰ उपकेश ग॰ ककुदाचार्य सं॰ प्रति॰ श्री कक्क सूरिभिः।

(472)

सं०१५०४ वर्ष आ० सु०६ श्री मूलसंघे भ० श्री जिनचंद्र देवाः जैसवालान्वये सा० लर

(473)

सं॰ १५०७ वर्षे ज्येष्ठ सु॰ २ दिने उक्केश वंशे नाहटा गोत्रे सा॰ जयता भार्या जयतछ दे तत्पुत्र सा॰ संगरेण पुत्र सलपा अजादि परिवार युतेन श्री सुमतिनाथ विं॰ का॰ प्र॰ श्री जिन भद्र सूरिभिः खरतर गच्छे।

(474)

सं॰ १५०७ वर्षे माघ सु॰ १३ शुक्रे श्रवाणागोत्रे उदा भार्या लावि पु॰ देवराजेन स्व पुण्यार्थं श्री वासुपूज्य वि॰ का॰ प्र॰ श्री धर्मघोप गच्छे श्रोपदमसिंह सूरिभिः।

(475)

सं० १५०७ वर्षे वै० व० ५ दिने ऊकेश ज्ञातीय सा० चापा भा० चापलदे सुत गूंगच केन भा० वापू सु० चांईयादि कुदुम्वयुतेन श्री पार्श्वनाथ विं० का० प्र० तपगच्छेश श्री जयचन्द्र सूरि शिष्य श्री उदयनंदि सूरिभिः। कायपा ग्राम।

(476)

सं० १५०७ वष वैशाष विद ६ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ वोडा भा॰ कुतिकदे तयोः सुताः श्रे॰ भार्या समरानायक पांचा एतेषां मध्ये श्रे॰ भादा भा॰ भवकूकेन आत्म श्रेयोर्थं श्री मुनिसुत्रत स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री आगम गच्छे श्री शीलरत्न सूरिभिः गीलीषा वास्तव्यः।

(477)

सं० १५०७ वर्षे फा॰ सु॰- सं॰ हमा पांयपुत्र सा॰ सारंग भार्या मचकु पुत्र नाथा भाडादि कुट्म्व युतेन श्री सुपार्य का॰ तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री रत्नशेषर सूरिभि:।

(478)

संवत १५१२ वर्षे फा॰ शु॰ १२ दिने लोढा गोत्रे स॰ पासदत्त भार्या अपूदे तत्पुत्र सा॰ कमलाकेन पुत्र जावा गोरादि परियुतेन क्षेयसे पुण्यार्थं श्री अभिनन्दन कारितं श्रोखरतर गरुछे श्रोजिनराज सूरि पहे श्री जिनभद्र सूरिभिः॥ श्रो॥

(479)

सं० १५१३ वर्षे जा० वदि १२ ऊ० ज्ञा० सोधिल गो० रणसी पु॰ गहणा पु॰ वील्हा भार जसमी पु॰ साझाकेन भा॰ चांदा सहितेन वितृषुण्यार्थं श्री कुंथुनाथ वि॰ का॰ प्र॰ श्री संडे-गच्छे श्री यशोसद्र सूरि संताने श्री श्री ५ शांति सूरीणां पहें श्री ईश्वर सूरिभि: शुभं भूयाः ॥

(480)

सं० १५१५ वर्षे माच सु० १९ दिने ऊ० वं० जांगड़ा गोन्ने सा० काल्हा भार्या ऋवकू सुत सा० रुपाकेन सपरिवारेण श्रो सम्भवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री प० ग० श्री जिन सागर सृरि पहे श्री जिन सुन्दर सूरिभिः॥

(481)

सं०१५१५ व० मा० सु०१ शुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रे० गूंगा भार्या लालू पुत्र जीवण केन पितृ मातृ निवित्तं आत्मश्रेय्येथं श्री धर्मनाथ विं० प्र० श्री नागेंद्र गच्छे श्री विनय प्रभ सूरिशिः काकरवास्तव्य।

(482)

सं० १५१६ वर्ष वैशा० शु० १३ हस्तार्क दिने महतिआण सा० सुरपित मा० त्रिठीकादै पुत्रया सा० ग्यान त्रिगिन्या सा० चाचिंग भार्या नारंगदेव्या श्री अजित वित्रं का० म० श्री खरतर गच्छे भी जिन सागरसूरिपहे श्री जिनसुन्दर सूरिभिः ॥ श्री ॥ ( ११५ )

( 483 )

सं० १५१७ वै० शु॰ ८ प्रा० सा० देपाल सु० हउसी करणा आ० चन्हडा धर्मा कर्मा हासा काला मातृ हो बाकेन भा० हीरादे सुत अदा बरा लाजादि कुटुं वयुतेन श्री शांति-नाथ विवं का० प्र० तपा श्री सोमदेव सूरि शिष्य श्री रत शेषर सूरि शिष्य श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः ।। कमल मेक ।

(484)

सं० १५२५ वर्षे मा० शु० ६ सीणुरा वासि प्रा० सा० राजा भा० स्या पूरि पु० सीपा-कैन भा० रानू पुत्र सधारण हीरायुतेन श्रीपद्म प्रम विंवं स्वश्रीयसे का० प्र० सपा श्रीसोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री लक्ष्मीसागर सूरिभि:॥

(485)

सं० १५३० फा॰ शु॰ २ गोखरू गोत्रे सा॰ पासवीर भा॰ कुडी नाम्न्या पुत्र साधारण पुत्र देवा सब--युत श्री मुनि सुब्रत स्वामि विवं का॰ प्र॰ तपा गच्छनायक श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः ॥ वहादुर पुरे ॥

(486)

सं॰ १५३४ वैशाष सुदि ५ गुरी --- सिवो पुत्र काला सिरिपुत्र --

(487)

सं० १५३५ श्री मूलसंचे प्र० श्री भुवन कीर्त्ति स्त० प्र० श्रीज्ञान भूषण गुरूपदेशात्॥ स० षेतसी भा० क्तवूः। (488)

सं० १५३६ वर्षे फा॰ सुदि ३ दिने उकेश वंशे श्रीष्ठि गोत्रे श्री कीहट मार्था लषी पुत्र देवण मांडण धर्मा श्रावकैः श्रे॰ देवण भार्या दाडिमदे सुत समरादि परिवार युतैः श्री धर्मनाथ विवं प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्रसूरि पहालंकार श्री जिन चंद्र सूरिभिः।

(489)

सं॰ १५३७ वर्षे वै॰ शु॰ १० सोमे उमापुरवासि उ॰ व्य॰ महिराज भा॰ माणिकदेसु॰ श्रीपाल सहिजारतां भा॰ सुहबदे। अदादि कुटुंबयुताभ्यां श्री वासुपूज्य विं॰ का॰ प्र॰ श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(490)

सं० १५४५ वर्षे वैशाष विद ६ जिंडिया गोत्रे स० नासण पु० स० विमघर नोका पोमा पागा पहिराज आढू लाल्ला लेषसी पितरनिमित्तं श्री शांतिनाथ विद्यं कारापितं प्रति-छितं तपागच्छे भट्टारक श्री सोमरतन सूरिभिः॥

(491)

सं० १५८८ उग्ने० विदि ६ बुधे भ० श्री हेमचन्द्राम्नाये स० नगराज पु॰ दामू भा० स० हंसराज हापु ---।

(492)

संवत १५५१ वर्षे वै॰ सुदि ८ रवी उपकेश ज्ञातीय नाहर गोत्रें सा॰ लाषा भार्या सोहिणी पु॰ चांपा भाय पौत्र पुत्र पौतादि सहितेन आत्मपुण्यार्थं श्रीधर्मनाथ विवं का॰ श्रीधर्मनाथ विवं का॰ श्रीधर्मघोष गच्छे प्र॰ श्रीपुण्यवर्द्धन सूरिभिः। (493)

संवत १५५३ वर्षे सिवनाग्राम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय वहकटा गोत्रे सा० जयत कर्ण सुत सा० जिणदत्त पुत्र सो० सोनपाल सुश्रावकेण भा० गउराई लघु भातृ रत्नपाल पृथ्वीमलल सस्त्रो केण श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्छे श्री जिन चंद्र सूरि पट्टे श्री जिन समुद्र सूरिभिः॥

(494)

सं॰ १५५३ व॰ छा॰ सु॰ २ रवी श्रीश्रीमाली ज्ञातीय सा॰ सीघर भा॰ सोही सुत सा॰ जूठा सा॰ संघा सा॰ भ--इ सा॰ पावाकै सा॰ जावड वचनेन श्रीपार्श्वनाथ विंवं का॰ प्र॰ मलघार गच्छे श्रीसूरिभिः। सर्वेषां पूजनार्थं।।

(495)

सं० १५५६ वैशाषवदि १३ श्री मूलसचे पंडेलवाल सा० देवा पुत्र परवत नित्यं प्रण-मति गोघा गोत्रै।

(496)

सं० १५५६ व० पोस विद १ दिने गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय सा० राजा भा० राजलदे ए० पोमा भा० भमकू सु० क्षेयोथें श्री वासपूज्य विवंका० प्र० महाहडीय गच्छे प्रतिष्ठितं श्रीमति सुन्दर सृरिभिः दघालीया वास्तव्यः।

(497)

सं० १५६२ व॰ वै॰ सु॰ १॰ रवी श्री उक्रेश ज्ञाती श्री आदित्यनाग पौत्रे घोरवेडिया शाषायां व॰ डालण पु॰ रत्नपालेन स॰ श्रोवत व॰ घघुमल्ल युतेन मातृ पितृ श्रे॰ श्री संभवनाथ वि॰ का॰ प्र॰ श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य॰ श्री देव गुप्तसूरिभिः॥ (498)

सं १५६२ वर्षे वैशाष गु॰ १३ बुधे श्री श्री मालीज्ञातीय सा॰ पूजा भात्र मूजा भा॰ विमलाई श्री मुनि सुब्रत स्वामि विवं कारापितं -श्री साधुसुन्दर सूरि प्रतिष्ठितं॥ श्री छषराज श्री अभयराज॥

(499)

सं० १५६८ वर्षे माह सुदि १ दिने उकेशवंशे नाहटा गोत्रे सा० राजा भा॰ अपू पु॰ सा॰ वीम भार्या रत्तू पु॰ श्रोपाल नायूभ्यां मातृ पुण्यार्थं श्रो चंद्रप्रभ विंवं का॰ प्र॰ खरतर गच्छे श्री जिन हंस सूरिभिः॥

(500)

सं॰ १५७४ वर्षे माह सु॰ १३ शनी उ४ वं॰ पमार गोले स॰ वक्राभा॰ वुखदे पु॰ सा॰ पताला श्री अंचल गच्छेश भाव सागर सूरीणामुपदेशेन ।

(501)

सं० १५६६ वर्षे वै० सु० ५ गुरी श्री रुद्र पल्लीय गच्छे त्र० श्री गुण सुन्दर सूरि शिष्य गुणप्रत -- श्री आदि नाथ विवं का० प्रतिष्ठितं ।

(502)

सं १६०८ वर्षे वैशास सु॰ ३ सोम श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे भ॰ श्री इ।न भूषण देवा स्तत्पदे भ॰ श्री विजय कीर्त्ति देवास्तत्पहे भहारक श्री शुभचंद्रोपदेशात् हूं वड़ ज्ञातीय गंगागोत्रे। सं। घारा। भार्या सं॥ घारु सुत सं॰ डाईआ भार्या सिरिक्षमणि। सुतसा॰ श्री पाल श्री शांतिनाथ विवं कारापितं नित्यं प्रणमंति॥ ( 398 )

(503)

## सं॰ १६१६ सिंघुड़ सा॰ गोपी भार्या विमला सुत घणराजेन कारितं।

(504)

सं० १६१३ वर्षे फाल्गुन सु० ११ गुरु प्रा० ज्ञा० से विघोगा भार्या वाई पूराई सुत देवचन्द भार्या वाई हासी सुत रायचन्द भीमा श्री शीतलनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं वृहत्तपा गच्छे श्री विजयदान सूरितत्पट्टे श्री हीर विजय सूरि आचार्य श्री विजयसेन सूरि श्री पत्तन वास्तव्यः।

(505)

सं॰ १७०० फा॰ सु॰ १२ श्री मूल स॰ स्वर॰ गच्छे व॰ ग॰ श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये सं॰ सांवल । साकार-साहमल अ-जा। गा---।

(506)

सं॰ १७०१ व॰ मार्ग व॰ ११ दिने श्रीमाल ज्ञाती वाई गूजरदे सुत स॰ हीराणंद भा॰ सबरंगदे श्री पद्मप्रभ विः का॰ प्रति॰ तपागच्छे श्री विजयसिंह सूरिभिः आगरा वा॰

#### चीरेखानेका मन्दिर।

(507.)

सं॰ १८८९ वर्षे पौसवदि १० गुरौ श्री हुंवड़ ज्ञातीय श्रे॰ उदवसीह भार्या वर्डराऊ तयोः पुत्र तथा दौहीदा सुत दोगा -- पत्नी वर्ड चमक नाम्न्या आतम श्रेयसे अजितनाथ -- विवं कारापितं श्रीवृहत्तपा पक्षे श्रीरत सिंह -- ।

( 970 )

(508)

सं॰ ११९२ वैशाख सुदि २--ओसवाल ज्ञातिय भूरि गोत्रे -- श्रीश्रेयांस विवं का॰ प॰ श्री धर्मघोष गर्छे श्रीश्री महेन्द्र सूरि प्र॰ --।

(509)

सं० १५०६ माच सृदि ५ श्री ऊकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा० ठाकुरसी सुत सा० कालू केन पुत्र मेचा माला नाल्हा पौत्र सुरजन प्र० परिवारेण स्वक्षेयोधं श्री विमल विवंका० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं ।

(510)

सम्बत् १५१७ वर्षे फालगुण सुदि ह गुरी श्रो श्री माल ज्ञातीय मंत्रि पोपा भार्या पालहणदे सुन मण्याकेन भार्या सोहासिणि सुत उधरण प्रमुख कृदुंव सहितेन मातृ पितृ श्रोयोधं आतम श्रोयोधं चश्री संभव नाथ चतृर्विशति पह जीवत स्वामी नागेन्द्र गच्छे श्रो गुण समृद्र सूरेरुपदेशेन आचार्य श्री गुणदेव सूरिभिः प्रतिष्ठितं च चिमणीया वास्तव्यः। श्री।

(511)

सं० १५-५ फा॰ विद र सोमे प्रा॰ ज्ञा॰ -- सा॰ घेरा भा॰ पूजी पुत्र पूना भा॰ छछतु पुत्र तोला पु॰ कर्मसिंह श्री संभव नाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीसर्व सूरिभिः॥

(512)

सं॰ १६०५ फागुण सुदि दशमि समेत सिखरे प्रतिष्ठितं मागपत्नी त्वरमिनी पुत्र षवू लघु प्रनमल गुरु श्रीजिन भद्र सूरि -- ( 513 )

सं० १६६३ वर्षे उग्रे० अ० ६ श्रो-धर्मनाथ विवं प्रति०-।

(514)

सं॰ १७०३ वर्षे ज्ये॰ व॰ ७ शुक्रे श्रो आसवाई नाम्न्या श्रो पार्श्व वि॰ का॰ प्र॰ तप॰ ग॰ श्री विजय देव सूरिभिः।

(515)

सं० १७२५ वर्षे मार्गसिर सुदि ५ रवौ श्रो मालदास भार्या --पार्श्व वि० कारापित ।

(516)

सं० १८५२ पोस सु० ४ दिने वृहस्पति वासरे श्री सि० च० यं० मिदं प्र० लालचन्द्र गणिना कारितं जैनगर वास्तव्य श्री माल रत्नचंद टोडरमल्लेन श्रेयोधं।

#### लाला हजारीमलजी का घर देरासर।

(517)

सं॰ १२१४ आषाढ़ सुदि २ श्री देवकेन संघे स॰ रामचन्द्र भार्या मना—।

(518)

सं॰ १३०७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ११ गुरौ --- सुहव भा॰ ---।

(519)

अ संवत १३५० वर्षे ज्येष्ठ विद ५ श्रीषंडेर गच्छे श्री यशीभद्रसूरि संताने । श्र० जगघर भार्या जमित पुत्र भांभण अरि सिंह लघुभाता अरिसिंहेन ज्येष्ठ भातृ भांभण श्रेयसे श्री अजितनाथ विवं कारितं । प्र० श्री सुमित सूरिभिः॥

(520)

सं० ११६६ माघ सु० ६ सागरदास भार्या नालू --।

(521)

संवत १८८३ वर्षे श्री श्रोमाल ज्ञातीय वहरा घड़ला भार्या ललता देवि साविलीदास हीराकेन भार्या हीरा देवि स॰ संघ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठितं । नागेंद्र गच्छे श्री रत्नप्रभ सूर्रि पहें श्री सह दत सूरिभिः शुभं भवतु ।

(522)

सं १४८६ वर्षे माच वदि ११ बुध श्रो देवीसिंग संचवी श्रे॰ कावा भार्या विजी-

(523)

सं १६६१ व॰ चै॰ विद ११ शु॰ सा॰ वदी या कारितं श्रोपार्श्व विवं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे। श्री जिनचंद्र सूरिभिः॥

(524)

संवत १५६६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ७ श्री माल ज्ञातीय सिंघुड गोत्रे सा॰ घीएहरण पु॰ सा॰ छेयतन श्री श्रेयांसनाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीजिनचंद्र सूरिभिः।

( 526 )

सं• १९३५ वर्षे माच कृष्ण पंचमी भृगी अहमदावाद वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय वृद्ध शाषायां सा॰ हठी संघ केशरी संघ भार्या वाई रुक्कमिणि स्वश्रेयोधं श्री शांतिनाथ विंव कारापितं भट्टारक श्रीशांति सागर सूर्शिभः प्रतिष्ठितं सागर गरुछे तपा वीरुटे।

# छोटे दादाजी का मन्दिर।

( 527 )

संवत १८०१ वर्षे वैशाष शुक्क पक्षे तिथी ८ वृधे भ्रहारक श्री जिन कुशल सूरि पादुका कारिता श्री स्वाहजानावाद नगर वास्तव्य श्री संवेन प्रतिष्ठितं च बृहद्भहारक खरतर गच्छीय श्रीजिनचंद्र सूरिभिः स्वश्रेयोथं श्री मद्वादस्याह अकवर स्याह विजय राज्येशुमं भूयात्॥ संवत् १८०८ मिती चैत्र शुदि १२ सूर्यंत्रारे श्रीजिन नंदि बर्डुन सूरिभिः विजय सधमें राज्ये श्री दिल्ल नगर वास्तव्य सकल श्रीसंघेन जीणींधार पृथेकं कारापितं पूज्या राधकानां मङ्गलमाला वृद्धितरां यायात्॥ श्रीमानमाणिक्य सूरि शाखायां पाठक मित कुमार तिच्छिष्य हर्ष चंदोपदेशात्॥

528

॥ संवत १९२९ वर्ष वैसाष मास शुक्क पक्षे ३ श्रीमाल ज्ञातीय घीधीद गोत्रे वखतावर सिंघकस्य भार्या महताव वीवी श्रीशांतिनाथ विं० प्र० करापितं प्रतिष्ठितं वृहत् खरतर गच्छे श्रीजिन श्रीकल्याण सू०। (529)

श्री सं० १९७२ मिः माच शुक्क र शनिवासरे रंग विजय खरतर गच्छीय जं॰ यु॰ प्र॰ भि॰ श्रीजिन कल्याण सूरि चरण पादुका कारापितं। इंद्रप्रस्थ नगर वास्तव्य समस्त श्री संघेन प्रतिष्ठितं जं यु॰ प्र॰ वृ॰ भ॰ रंग विजय खरतर गच्छीय श्री जिनचंद्र सूरि पदा श्रिते भ॰ श्री जिनस्त सूरिभिः पूज्याराधकानां मंगल मासा वृद्धितरां यायात् श्री संघस्य शुभं भूयात् ॥ श्री ॥

#### अजमर्।

यह भी प्राचीन नगर है। मुसल्मानोंके पूर्वमें यहां श्री खरतर गच्छनायक महा प्रभाविक श्री जिनदत्त सूरि संवत् १२११ आषाड़ ११ देवलोक हुऐ।

# श्री गाडी पाइर्वनाथका मंदिर। पंचतीथींयों पर।

(530)

संवत् १२४२ आषाढ़ विदि गुरौ श्री यश सूरि गच्छे श्रे॰ नागड सुत आसिग तत्पुत्र राल्हण थिरदेव मातृ सूहपादि पुत्रैः आसग श्रेयोधं पार्श्वनाथ विवं कारापिता।

(531)

संवत् १४६५ वर्षं उपेष्ठ सु० १३ उप० ज्ञातीय तातहड़ गोत्रे सा० वीकम भा० देवल दे पुत्र रेडा भा० हीमादे पुत्र सुहड़ा भा० सुहड़ादे पु० संसारचंद। सामंत सोभा स० श्री सुमतिनाथ विं० श्री उपकेश गच्छे ककुदाचार्य स० श्री सिंह सूरिभिः। (532)

सं० १५०७ वर्षे वैशाष वदि ३ गुरी श्री श्री माल ज्ञातीय श्रे॰ चांपा भा॰ चापलदे तयो सुता श्रे॰ व्यचा वीचा विरा भार्या पीमा पूना भगिनी हरण एतेषां मध्ये पूनाकेन स्वमातृ पितृ श्रेयसे श्री संभवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः अष्टार वास्तव्यः ।

 $(\cdot, 533)$ 

सं० १५१३ वै० सु० २ सोमे उसवाल ज्ञातीय छाजहड गोत्रे माघाहरू पु० रानपाल भा० कपूरी पुत्र – हारलण भा० सारतादे माता डासाडा सहितेन श्री शीतलनाथ विं० प्र० श्री पहिल गच्छे श्री यश सृरि।

(534)

सं॰ १५१५ वर्षे फागुन सु॰ ६ रवी ऊ॰ आईचणा गोत्रेसा॰ समदा भा॰ सवाही पुत्र दसूरकेन आत्मक्षेयसे सितलनाथ वि॰ का॰—प्रति॰ श्री कक्क सूर्रिभः॥

( 535 )

सं० १५२१ वर्ष ज्ये॰ शु. १ प्राग्वाट सा॰ जयपाल भा॰ वासू पुत्र्या सा॰ हीरा भा॰ हीरादे पुत्रं सा॰ माउण भार्या रंगू नामा श्रेयसे श्री सुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ तपापक्षे श्री रत्न शेषर पहें श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(536)

सं० १५२१ वर्षे ज्येष्ठ सु॰ १३ गुरी श्री राजपुर वास्तव्य श्री श्री मालज्ञातीय श्रे॰ सारंग भार्या मवकू सुत लाईयाकेन भा॰ होक सुत गाईया गुदा प्रमुख कुटुम्बयुतेन भार्या श्रीयसे श्री संभवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं वृहनपा श्री उद्य बल्लभ सूरिभिः॥ (537)

संवत १५२५ वष चैत्र विद् ६ शनी प्राग्वाट ज्ञातीय श्रं० सोमा भा० सृहूला सुत सिवा भार्या सोभागिणि सुत् पद्मा भार्या पहती श्री सुविधिनाथ विवं का॰ सद्गुरूप देशेन विधिना प्र० विवं ----छ॥

(538)

सं॰ १५२७ वर्षे पोष विद १ श्री॰ प्राग्वाट ज्ञा॰ म॰ हेमादे सु॰ बईजा स्वसाकला नाम्न्या श्री नेमिनाथ विवं कारितं प्र॰ वृद्ध तपापक्षे भ॰ श्री जिन रत सूरिभिः।

(539)

सं॰ १५२८ माह व॰ ५ बुधे श्री ओस वंशे धनेरीया गोत्रे साह प्राहड़ पुत्र वीका मार्या वीव्हणदे पुत्रैं: साह कोहा केल्हा मोकलाख्यैः स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ विवं का॰ श्री पिल्लवाल गच्छे श्री नन्न सूरिभिः प्र॰।

(540)

सं० १५७० वर्षे माघ विदि १३ वृधे श्री पत्तन वास्तव्य मोढ़ ज्ञातीय ठ० भोजा भार्या वाली सुत ० ठ० रत्नाकेन भार्या रूपाई सुत ठ० जसायुतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं स्व श्रेयोर्थं श्रीवृद्धतपा पक्षे श्री रत्न सूरि संताने श्री उदय सूरिः ॥ श्रोलक्ष्मी सागर सूरीणा पहे प्रतिष्ठितं श्री धन रत्न सूरिभिः श्री रस्तु ।

(541)

सं० १६०३ वष आषाड विद १ गुरी भिन्नमाल वास्तवय म० देवसी भा० दाडिमदे पुत्र मानसिंघ भा० षेतसी युतेन स्वश्न यसे श्री वासुपूज्य विं० का० प्र० तपगच्छे भ० श्री ५ श्री विजयदेव सृरिभिः। (542)

सं॰ १६८३ वर्षे आषाड़ विदि १ गु॰ उसवाल ज्ञातीय वेद महता गोहे म॰ अयरव भा॰ भरमादे पुत्र मे॰ सुरनाणारूयेन श्रो सुत्रिधिनाथ विंव का॰ प्र॰ तपा गच्छे भ॰ श्री विजयदेव सूरिभिः॥

(543)

संवत १६८७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ गुरी मेहता नागर वास्तव्य उसम गोत्र को॰ जयता भार्या जसदे पुत्र को॰ दीपा धनाकेन स्रीपार्श्व वि॰ का॰ प्र॰ तपा गच्छे भ॰ स्रो विजय देव सूर्वितः स्वपद स्थापित स्री विजयधर्म-सू--।

## श्री संभवनाथजी का मन्द्र।

(544)

सं० १२६० माह सुदि १० श्रे॰ घवल सुत जैमल श्रेपोर्ध--कारितः॥

( 545 )

सं• १३७६ वर्षे वै॰ वदि ५ गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय महं कंघा भार्या --- पुत्र माल्ह श्री शांतिनाथ वि॰ का• प्र॰ श्री महेंद्र सूर्रिभः।

(546)

सं॰ १८८१ माघ शु॰ १० प्राग्वाट --- स्व श्रेयसे पद्मप्रप्त विवं का॰ श्री सोम सुंदर सूरिभिः। ( 547 )

सं १९८१ वर्षे वैशाष सु॰ ३ रवी रहूराछी (?) गोन्ने सा॰ वीजल भार्या विजय श्री पु॰ रावा---श्रेयोथं श्री अजितनाथ वि॰ प्र॰ श्री धम---श्रीपग्न शेषर सूरिभिः।

(548)

सं॰ ११८५ वर्षे माघ सुदि १२ बुधे लिगा गोत्रे सा॰ माला सागू युतेन सा॰ जील्हा केन निज पित्रोः श्रेयोधं श्री सुमितनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे श्री हेम हंस सूरितिः।

(g49)

॥अं॥ सं॰ १८८६ वर्षे माघ सु॰ ११ शनौ श्री षंडेरकीय गच्छे उपकेश ज्ञा॰ गूगलीया गोत्रे सा॰ महूण पु॰ षोना पु॰ नेमा पु॰ नूनाकेन भा॰ लषी पु॰ करमा नाल्हा सहितेन स्वश्रेयसे श्रीमुनि सुत्रत विवं का॰ प्रतिष्ठितं श्री शांति सृरिभिः शुभं भूयात् ॥श्री॥

(550)

सं॰ १८८८ वर्षे पोष सु॰ ३ शनी उकेश ज्ञाती तीवट गोत्रे वेसटान्वये सा॰ दादू भा॰ अणुपदे पु॰ सचवीर भा॰ सेत पु॰ देवा श्री वंताभ्यां पित्रो श्रेयसे श्री विमलनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य संताने श्री सिद्ध सूरिभिः।

(551)

सं १४८ वे सु शनी श्री मूलसंघे नंदिसंघे वलात्कार गणे सरस्वती गच्छे श्री कुंद कुंदाचार्यान्त्रये भहारक श्री पयनंदि देवाः तत्पहे श्री सकल कीर्त्ति देवाः। उत्तं र

श्रख्योभि (?) हं॰ ज्ञातीय व॰ आसपाल भा॰ जाणी सु॰ आजाकेन भा॰ मघूसुत विरुआ भातृ वीजा भा॰ वान् सुत समधरादि कुटुंव युतेन श्रीपद्म प्रभ चतुर्विशति पहः कारितः तिच सदा प्रणमति सुकुटुंवः ।

( 552 )

सं० १८ ६२ वर्षे मार्गशिर वदी १ गुरुवारे श्री उपकेश वंशे लूसड गोत्रे सा॰ देव राज भार्या हेमश्रिया पुत्र सा॰ वाहडेन आत्मा कुटुंव श्रेयोर्थ श्री विमलनाय विवं कारापिट प्रतिष्ठितं श्रीधम्मं घोष गच्छे भ॰ श्रीपद्मशेखर सूरिभिः।

( 553 )

सं० १८२६ माघ सु० ५ प्राग्वाट व्य० घीरा घीरछदे पुत्र्या व्य० भीमा भावछ दे सुतव्य० वेला पत्नया वीरणि नाम्न्या श्रीसंभव विवं का॰ प्र० तपा श्री सोम सुंदर सूरिभिः ॥श्री॥

(554)

सं॰ १५१६ वर्षे वैशाष विद १२ शुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञातीय पितृ सं॰ रामा मातृ शाणी श्रेयोधं सुत सागाकेन श्रीश्री अभिनंदन नाथ विवं कारितं श्री पूर्णिमा पक्षे श्री साधुरत्न सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना श्री संघेन गोरईया वास्तव्य ॥

( 555 )

॥ १५१६ आषाड सु॰ ५ ओष्ठे गोत्रे तीवा भार्या रूपा पु॰ तोल्हा तेजा पद्मावति प्रणमति। (556)

सं० १५१० वर्षे फागुन सुदि २ उकेश वंशे बुहरा गोत्रे सा० सोढा भा० शाणी पु० नगाकेन भा० नायक दे पुत्र नाषा गोपा प्र० परिवार सहितेन स्विपतृ सा० सोढा पुण्यार्थं श्री श्रेषांस विवं का० श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरि पहे श्रो जिनचंद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

(557)

सं० १५१७ वर्षे माघ सु० ५ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञा० श्रे • डउढा भा० हरप् सु॰ श्रे नागा भा० आजी सुत श्रे • जिनदासेन स्त्र श्रेयसे श्रीधर्मनाथ विवं आगम मच्छे श्रीदेवरत सूरि गुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित ।

(558)

रं १५१६ वर्षे उपेष्ठ विदि ११ शुक्रे उपकेश ज्ञातीय चोरवेडिया गोत्रे उएस गच्छे सा० सोला का खनाई पु॰ साधू सुहागढे सुत ईसा सहितेन स्वक्षेयसे श्री सुर्मात नाथ विवे का स्तं प्रतिष्ठितं श्रीकक्क सूरिभिः ॥ सीणोरा दास्तव्यः ॥

(559)

सं १४२० वर्षे वै॰ शुदि ५ भीमे श्री ज्ञातीय श्री परुहयउ गोत्रे सा॰ भीषात्मज सा॰ चेल्हा तत्पुत्र सा॰ सांगा---प्रभृतिभिः स्विपतृ पुण्यार्थं श्री आदिनाथ विवं कारितं। वुद्द्रगुरुछे श्रीरत्नप्रभ सूरि पहे प्रतिष्ठितं श्री महेंद्र सूरिभिः। (560)

सं॰ १५२४ आषाड़ गु॰ १० गुक्रे उकेश वंशे - - भा॰ संपूरा पु॰ जेसाकेन भा॰ धर्मि-णि पु॰ माईआ पौत्र इसा वीसालादि कुटुंव युतेन पु॰ माइया श्रेयसे श्री निम विंव का॰ प्र॰ तपा श्रीसोमसुंदर सूरि संतान श्रीलक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(561)

सं०१५३२ वर्षे चेत्र विद २ गुरौ श्री श्रीमाल ज्ञा० सं० जोगा मा० जीवाणि स०गो-ला भा० कर्मी पु० नरवदेन श्री श्रेयांसनाथ विवं कारितं श्री पूर्णिमा पक्षीय श्री साधु सुंदर सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना वलहरा।

(562)

सं० १५३५ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्रो उकेशवंश भ० गोत्रे सा० नीवा भार्या पूजी सा० पूना श्रावकेण भातृ सजेहण मा० अंवा परिवार युतेन श्रो संभवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठित श्रो खरतर गच्छे श्रीजिन भद्र सूरि पहे श्री जिनचंद्र सूरिभिः॥

( 563 )

संवत १५१७ वर्षे मा॰ वदि ६ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय व्य॰ रूपा भा॰ देपू पुः मेरा भा॰ हीक श्रेयोधं श्रो वासुपूज्य विवं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः।

(564)

॥ संवत १५५० वर्षे वैशाष सुदि ३ दिने मंगलवासरे उ० ज्ञातीय वेछाच गोत्र मा० षीमा पु० जालू नारिगदे अगस---श्रेयोधं श्रीशांतिनाथ विवं का० प्र० श्रीसंडेरग गच्छे श्रोशांति सूरिभिः तत्प-श्रीर-सूरिभिः।

(565)

सं० १५५६ (२) वर्षे आषाड सु० १० सूराणा गोत्रे स० शिवराज ना० सोतादे पुत्र स० हेमराज भार्या हेमसिरी पु० प्जा काजा नरदेव श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे भ० श्रीपद्मानंद सूरि पहे नंदिबर्डुन सूरिभिः।

(566)

सं० १५५६ वर्षे आपाढ सुदि १० आईचणाग गोत्रे तेजाणी शाषायां सा० सुरजन मा० सूहवदे पु॰ सहस मल्लेन भा॰ शीतादे पु॰ पाडा ठाकुर भा॰ द्रोपदी पौ॰ कसा पीघा श्रावंत युतेनात्मपुण्यार्थं श्रीसुमितनाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीउपकेशगच्छे भ॰ श्रीदेव-गृप्त सूरिभिः॥ श्रीः॥

( 567 )

सं० १५६७ वर्षे श्रो माह सुदि ५ बुधे गोठि गोत्रे सा० - - - तत्पु॰ पहराज तत्पुत्र राठा- - - त्यादि परिवार युतेन सुविधि नाथ विवं का॰ प्र॰ खरतरगण्छे श्रीाजन॰ चन्द्र सूरिभिः। (568)

संवत १५७९ वर्षे आषाढ़ सुदि १३ दिने र्राधवारे श्री फसला गोन्ने मं॰ सधारण पुत्र रत्न मं॰ माणिक भार्या माणिकदे पुत्र मूलाकेन पुत्रपीत्रादि परिवृतेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीखरतरगच्छे श्रोजिनहंस सूरिभिः श्रीपत्तन महामगरे।

( 569 )

सं॰ १८०४ वर्षे पौष मासे शुक्क पक्षे पूर्णिमायां तिथौ श्रोअजमेर पूर्या श्री चतुर्विशति जिनमातृका पह लुनिया गोत्रेन सा॰ एथिराजेन का॰ प्र॰ श्रीवृहत् खरतरगच्छाघीश्वर जंगमयुगप्रधान स॰ श्रीजिन सौभाग्य सूरिभिः विजयराज्ये।

## श्रीदादाजीके छतरिके पास मन्दिरमें।

(570)

सं० १५३५ वर्षे आषाढ़ सुदि ६ शुक्रे बड़नगर वास्तव्य उकेशज्ञातीय सा० साजण भार्या तारू पुत्र सा० लषाकेन भार्या लीलादे प्रमुख कुटुम्बयुतेन स्वश्नेयसे श्रीशांतिनाथ विवे कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छनायक श्री लहमीसागर सूरिभिः॥ पं० पुण्यनन्दन गणीनामुपदेशेन।

# जयपूर।

# यति स्यामलालजी के पासकी मृत्तियों पर

(571)

सं०१३ -- वर्षे माच सुदि १३ सोमे श्रीकाष्ठासंच श्रीलाड वागड (२) गण श्रीमन् --मुरूपदेसेन हुंवउ ज्ञातीय व्य० वाहड भार्या लाछि सुत षोमा भार्या राजलदेधि श्रेयोधे सुत दिवा भार्या संभव देवि नित्यं प्रणमति।

( 572 )

सं॰ १८३६ वर्षे पौष ६ सोमे श्रीव्रह्माणगच्छे श्रीश्रीमा॰ - - - माथलदे पु॰ सामलेन श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबुद्धिसागर सूरिभिः॥ श्री॥

( 573 )

सं० १५१५ वर्षे फागुण शुदि २ शुक्रवारे। ओसवाल ज्ञातीय बच्छस गोत्रे सा॰ धीना भार्या फाई पु॰ देवा पद्मा मना वाला हरपाल धर्मसी आत्मपुण्यार्थ श्रीधर्मनाथ विवं कारितं श्रीम॰ तपागच्छे ----।

( 574 )

सं १५२१ वर्षे ज्येष्ट सुदि १३ गुरी रणसण वासि श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ धर्मा भा॰ धर्माहे सुल को तकन भा॰ भली प्रमुख कुटुम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ चतुर्विशति पह कार्य । । । । । श्रीरस्तु ॥

# यति किसनचन्दजी के पासकी मूर्तियों पर।

(575)

सं• १३१८ फागुन--- गेहलडा गोन्ने वटदेव पुत्र विसल पुत्र खषमणेन मातृ वीरी श्रोयोधं श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं प्र• श्रो भावदेव सूरिभिः।

(576)

सं॰ १५०५ वर्षे माह विद १ शनी श्री --- गच्छे --- जलहर गोत्रे सा॰ लुणा भा॰ लुणा दे पुत्र पविन पाल्हा सानाभि पितृमातृ श्रे योधं श्री संभवनाथ विवं कारि॰ प्र॰ ---।

( 577 )

सं॰ १५०८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० श्रीमाल ज्ञाती आंडावत गोत्रे सा॰ भोजा आर्या सासु पुत्र नेना भार्या फुला श्री धर्मनाथ विवं कारितं श्री पहिल गच्छे ----।

(578)

संवत १५०६ वर्षे ऊएस वंसे सा० हऊदा भार्या आल्णादे पुत्र केन्हाकेनं श्री अंचल गच्छेश श्री जय केशरि सूरिणां उपदेशेन पितृ श्रे योथें श्री आदिनाथ विवं कारितं।

(579)

सं० १५३२ वर्षे ज्ये॰ व॰ ३ रवी वणागीक्षा गोत्रे सा॰ वादी म॰ पीमाइ सु॰ तिउण श्रोयोधं सा॰ सावउन श्रोवंत साजण प्र॰ कुटुंव युतेन श्री पद्मप्रभ विंवं कारितं रोद्रपिल्छय गच्छे श्रीदेव सुंदर सूरि पट्टे प्रतिष्ठितं श्री गुण सुंदर सूरिभिः। ( 580 )

संवत १५५६ वर्षे माच सुदि १५ गुरी झोसवाल ज्ञातीय सा॰ हासा प्त्र हरिचंदेन जा॰ हीरादे पुत्र पुना घूनादि कुटुंव युतेन गहिलडा गोत्रे श्री सुविधिनाथ विवं का॰ प्र॰ तपागच्छे श्री हेम विमल सूरिजिः नागपुरे।

(581)

संवत १६७४ वर्षे माघ वदि २ दिने गुरु पुष्ययोगे ओसवाल ज्ञातीय चौरिष्ठया गोत्रे स॰ सिघा भार्या नवलादे तत्पुत्र स॰ भैरवदास भार्या भर्मादे नाम्न्या श्री निमनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे भट्टारक श्री विजयदेव सूरिभिः।

(582)

सं० १६८८ व॰ माघ व॰ १ गुरी ----हस गोत्रिय सा॰ वंजाकेन --- सुविधिनाय विं॰ गृहीत घ॰ ट॰ श्रीतपा गच्छे श्री विजयदेव आचार्य श्री विजयसिंह सूरि प्रति॰।

# जोधपुर।

यह मारवाड़की राजधानी एक प्रसिद्ध स्थान है।

श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर ( जुनी मंडि )

धातुओंके मूर्त्तिपर।

( 583 )

सं० १८५९ वर्षे माह सुदि ११ स॰ हाप-सीह पुत्री सपदे-केन पुत्र पूजा काजा युतेन पितृ श्रे योथं श्री आदिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठितं श्री जिनरोज सूरिभिः। (584)

सं• १४८० वर्षे वैशाष सु• ३ घांधगोत्रे सा॰ मोल्हा पुत्रेण सा॰ सांचडेन स्वपुत्रेण भार्या सिरियादे श्रेयसे श्री आदिनाय विवं कारितं प्र• श्री विद्यासागर सूरिभिः॥ श्री॥

( 585 )

सं• १५०१ प्रा॰ ज्ञा॰ डोडा भा॰ राणी सुत सुपाकेन भा॰ सरसू पुत्र साजणादि युतेन श्रो अजितनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः।

(586)

सं॰ १५०३ आषा॰ सु॰ ६ शु॰ राउ खावरही गोत्रे सा॰ महिराज भा॰ सीता पु॰ षीद् भा॰ लोली पु॰ कीडा देताभ्यां युतेन श्री धर्मनाथ वित्रं कारापितं श्री - - विं गच्छे श्री जयसिंह सूरि पहें श्रीजय शेषर सूरिभिः तपा पक्ष ।

(587)

रं १५०३ वर्षे मार्ग विद २ खुचंती भंडारी गोत्रे सा० सोमा भा० सोम श्री पुत्र हीरा केन आत्म ० श्री श्रेयांस विवं का० प्र० श्री धर्म घोष गच्छे श्री पद्म शेषर सूरि पहें श्री विजय नरेन्द्र सृरिभिः॥

(588)

सं॰ १५१७ वर्षे चैत्र सु॰ १३ गुरी उप॰ ज्ञा॰ म॰ नूणा भा॰ माणिकदे पु॰ सांडा भा॰ वारुहणदे पुत्र षेतसि वास॰ प्रा॰ मा॰ श्र॰ श्री सुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ ब्रह्माणीया ग॰ श्री उदय प्रभ सूरिभिः। (589)

सं॰ १५२२ वर्षे वेशाष सु॰ ३ नना ज्ञा० थ्रे॰ जइता भा॰ षरि पुत्र गेला भा॰ वाली नाम्न्या पुत्र अमरसी भा॰ तिलू सजन कवेला मातृदूसी ज्येष्टमाला प्रमुख कुटुंब युतया स्व श्रेयोघें श्री विमलनाथ विवं का॰ प्र॰ तपा श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः॥ श्री॥

( 590 )

सं॰ १५२१ वै॰ शु॰ ३ श्री मूलसंचे सरस्वती गच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्य म॰ पद्मनंदि तत्प॰ भ॰ श्रीसकल कीर्त्ति तत्प॰ भ॰ श्री विमल कीर्त्यो श्री शांतिनाथ विव प्रतिष्ठितं । श्री जे संग भा॰ मरगादे सु॰ तेजा टमकू सु॰ सिवदाय।

( 591 )

सं १५२७ वर्षे माह सु ६ बुधे श्री - - - गोत्रे सा अादा भा । सावलदे पु मेलाकेन भा मालूणदे पुत्र बीक्ता कान्हा रूपादि युतेन स्व श्रेयसे श्री आदिनाय विवं कारित प्रतिष्ठितं जिनदेव सूरि पहे श्रीमत् श्री भावदेव सूरिः।

( 592 )

सं० १५३२ वर्ष वैशाष वाँद ५ रवी उप॰ ज्ञा॰ गो॰ उरजण भा॰ राउं सु॰ भीदा भा॰ भावलदे सु॰ गारगा वरजा युतेन आत्म॰ श्री सुमितनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री जीरापलीय गन्छे श्री उदयचन्द्र सूरि पष्टे श्रीसागर नांद सूरिभिः शुभं भवतु

( 593 )

सं १५३५ श्री मूलसंघे मे श्री भुवन की तिं स्न भ श्री ज्ञान भूषण गुरूपदेशे --

( 359 )

(594)

सं० १५५८ वर्षे फागुण मासे शुक्क पक्षे ३ वृघ वासरे साइ चांपा भार्या मेथू दुंगर भार्या चांदू पु॰ डाहा भा॰ मालू श्री निमनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं पूर्णिमा पक्षिक छोडी वाल गच्छे भट्टारिक श्री विजय राज सूरिभिः॥ श्री॥

(595)

सं० १५६३ वर्षे माह सुदि १५ गुरी प्रग्वाट ज्ञा० सा० कला भा० भमणादे पु॰ सदो
--- पु॰ धना --- सहितेन आत्म पुण्यार्थे श्रीसुमति विवं का॰ प्र॰ पूणिमाक गच्छे
---सागर सूरि---।

(596)

सं० १५६५ वर्षे चैत्र सु० १५ गुरी उप० अंडारी गोत्रे सा० नरा भा० नारिंगदे पु० तीली भा० लाछलदे पु० चिजा रूपा कूणा विजा भा० वीक्तलदे पु० नाम्ना डामर द्वि० भा० वालादे पु० खेतसी जीवा स्वकुटुंवेन पितृ निमित्तं श्री सुमितनाथ विवं कारितं प्र० श्री संडेर गच्छे भ० श्री शांति सूरिभिः।

(597)

सं० १५६५ वर्षे माइ सुदि ८ रवी श्री उपकेश वंशे वि० सांद्वा भार्याधम्माई सृत वीसा सूरा भार्या छाछी द्वि० भार्या अरधाई धम्मं श्रीयसे श्री शीतलनाथ विवं प्रति० सिद्धांती गच्छे श्रीदेव सुंदर सूरिभिः प्र०।

(598)

॥ अं संवत १४६५ वर्षे वैशाष वदि १३ रवी हेहीया ग्रामे श्री उएसवंशे सं पीदा आर्या घरणू पुत्र सं तोला सुश्रावकेण आ० नीनू पुत्र सा० राणा सा० लषमण स्नातृ

सा॰ आसा प्रमुख कुटुंत्र सहितेन स्वश्रेयोधं श्रो अंचल गच्छेश श्री भावसागर सूरीणा मुपदेशेन श्री अजितनाथ मूलनायके चतुर्विंशति जिन पह कारितः प्रतिष्ठितः श्रीसंघेन।

(569)

रं० १५७० वर्षे आ० सु० ३ सोमे ओसवाल ज्ञातीय चंडलिआ गोत्रे सा० सारिग पुत्र कालू भा० हामी पु० हासा देवा गणाया भार्या दमाई पु० साह विमलदास सा० हरवलदास सा० विमलदास भा० सोनाई पु० सुन्दर वच्छ रिषमदास भार्या अमरादे सुत अमरदत्त पूर्वत भु० श्री सुविधिनाथ विवं कारितं प्र० श्रीमलधार गच्छे भ० श्री गुण सागर सूरिपहे श्री लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्ठितः॥

(600)

सं० १८२१ मि॰ वै॰ सुदी ३ श्री पार्श्वजिन-म॰ श्री जिन लाभ सू॰ यति हीरानंद

# देविजीके मूर्तिपर।

( १ भूजा + सर्प छत्र )

(601)

सं॰ १४७२ वर्षे ज्येष्ठ विद १२ सोमे बीजापूर वास्तव्य नागर ज्ञातीय ठा॰ भवासुत धरणाकेन बुटुंव सम -- श्रेयोर्थ देवो वेइरुठा॰ रूपं प्रतिष्ठापितं।

(602)

सं० १५५२ माह सुदि ५ दिने उ० ज्ञातीय मंडोवरा गोत्रे सा० पासवीर पु॰सा० सूरा भा• सूहवदे पु॰ सा॰ श्रीकरण सा० शिवकरण सा० विजपाल श्रा० सूहवदे आत्मपुण्यार्थं श्री शांतिनाथ विवं का० प्र० श्रीधभ्मं घोष गच्छे भ० श्रीपुण्यवर्द्धन सूरिभिः। (603)

संवत १५७६ वर्ष वैशाख सुदि ७ वुधे उशवाल झातीय बहुशाषीय पोसालेवा गोत्रे सा॰ षीमा भा॰ अधी-पु॰ सा॰ श्रीवंत भा॰ सोनाई पु॰ सकल युतेन स्वश्रेयसे श्रीपा-र्श्वनाथ विवं का॰ श्री कीरट गच्छे श्रीकक्क सूरिभिः॥ श्री॥

(604)

स्वस्ति श्रीः ।। सं० १५८८ वर्षात्पीष विद १९ सोमे उक्केश वंशे व्य० परवत भा० फदकु तत्पुत्र व्य० जयता भा० अहिवदे पु० व्य० श्री ५ सपरिवारेण सोक्तं विहान कर्मा निज --- परिवार श्रीवीर्थं आदिनाथ विवं कारितं प्र० श्री पूर्णिमा पक्षे भीमपल्लीय भ० श्री मुनिचन्द्र सूरिपहे श्री विनयचंद्र सूरिणामुपदेशेनेति भद्रं।

(605)

ॐ संवत १६३८ वर्षे माघ सुदि १३ सोमे श्री स्तंत्र तीर्थ वास्तव्य सोनो मनजो भार्या मोहणदे सुत सोनी मंगलदास नाम्ना श्रोश्री माल ज्ञातीय श्रा अजितनाथ विवं कारा-पितं तपागुच्छे श्री हीर विजय सूरीश्वरै प्रतिष्ठितं।

# श्री केसरियानाथजी का मांदिर-मोती चौक।

( 606 )

अं ॥ संवत १२३६ द्विः वैशाख सुदि ६ शुक्रे पल्यपद्र वास्तव्य श्री ति-नि गच्छे भ० श्री देवाचार्य सरक श्री नवत्सार सुत-ष्टे-गुण स्वपत्नी सलखणायाः श्रे योधं श्री पाश्वनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्टिता श्री बुद्धि सागराचार्योः ॥ ै ( १**१२** )

(607)

सं॰ १४५८ वर्षे माह सुदि ५ छोढा गोत्रे सा॰ देवसीह भार्या देलूणदे पुत्र रेढा भार्या रूपादे पुत्र सा॰ सालू सायराभ्यां पितृ मातृ पुण्यार्थं श्रो आदिनाय विवे का॰ प्रति॰ श्री धर्मधोष गच्छे श्रो मलयचन्द्र सूरिभिः।

(608)

सं० १५१३ वर्षे पोष विदि २ शुक्रे श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰ संग मा॰ श्रेयादे सु॰ महिराजेन पितृ मातृ स्नातृ समधर सारंगा भी मान मित्रं स्वात्म श्रेयसे श्रीश्री सुमतिनाथ विवं पंचतीर्थी कारापिता प्रतिष्ठितं पिष्पल गच्छे भ॰ श्री गुण रत्न सूरिभिः गंधारवास्तव्य ॥

(609)

सं॰ १५२२ चैत्रवदि ५ -- ड माणिक भा॰ वारूदे-श्री विमलकोर्त्ति — धर्मनाथ विव प्र॰ वाई तपदे जा॰ काल्हा -- ।

(610)

सं॰ १५२८ वर्षे वैशाख विद ६ दिने सोमे उकेश वंश कुर्कंट शाखायां व्यै॰ तोला भा॰ षेतलदे पुत्र सदस मल्लेन तील्हादि पुत्र पौत्रादि युतेन स्व श्रेयोधं श्री सुमतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनचंद्र सूरिभिः।

(611)

सं॰ १५७२ वर्षे फागुण सु॰ ६ मं॰ भंडारी गोत्रे सा॰ तोला भा॰ पलाछदे पुत्र सा॰ विद्रा सा॰ परूपा सा॰ कूपा भा॰ करमादे पु॰ माता - पुण्यार्थे श्रो सुमतिनाथ विद्रं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संदेर गच्छे भ॰ श्री शांति सूरिभिः।

( 883 )

(612)

सं॰ १८१३ ना मा। सु॰ १० वु॰। श्री जोधपूर वास्तव्य श्रीओसवाल ज्ञातीय घट्ट शाखायां संघ माणक चंद तेउ स्वश्रेयाधं श्री चतुर्विंशति जिन विवस्य प्ररापीतं।

(613)

### सिद्ध चक्रके पट्ट पर।

श्री सिद्धुचक्रो लिखती मया वै। भहारकीयैन सुयंत्रराजः॥ श्री सुंन्दराणां किल शिष्यकेन। स्वरूपचंद्रेण सदऽर्घ सिद्धैयः॥ १॥ श्री मन्नागपुरे रम्ये चंद्रवेदाऽष्ट भूमिते। अव्दे वैशाखमासस्य तृतियायां सिते दले॥ २॥

## श्री मुनिसुत्रतस्वामीजी का मन्दिर ।

(614)

सं० १६२३ वर्षे फागुन शु॰ १ श्री श्री ॰ ज्ञा॰ व्य॰ काला भा॰ काल्हणदे सु॰ - - पद्म प्रभु वि॰ श्री पू॰ श्री उदयाणंद सू॰ प्र॰ ।

(615)

सं० १४४१ वर्षे वैशास्त विद १२ दिने नाहर वंशालकारेण सा० घड़िसंह पुत्रेण आतृ सा० सलकेन सरवणादि युतेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिनराज सूरिभिः श्री सरतर गच्छेश: ॥

( 488 )

(616)

सं॰ १८९६ वर्षे फागुण वदि २ गुरौ श्री तावडार गच्छे पांढरा गोन्ने जैसा भा॰ जस-मादे पु॰ तोजा भा॰ वापू पुठीयलमेदा सह॰ श्री शांतिनाथ वि॰ प्र॰ का॰ श्री कीर्त्तिका चार्य स॰ श्री वीर सूरिभिः।

(617)

सं० १५३६ वर्षे फा॰ सुदि ३ रवी उके॰ पदे दोसी गोश्ने॰ सा॰ सीरंग -- पुत्र सा॰ हुडकेन भा॰ दाडिमदे पुत्र कीता तेजादि परिवारयृत श्री धर्मनाथ विवं कारितं श्रेयसे प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि पट्टे श्री जिनचंन्द्र सूरि श्री जिन समुद्र सूरिभिः श्री पद्म प्रभ विवं ।

(618)

सं० १५८२ वर्षे जे० सुदि १० शुक्रे वहतप श्री वन रतन सूरि - - - ।

## श्री धर्मनाथजी का मान्दिर।

( 619 )

सं० १४९३ जेठ विद ३ मंगले उप० ज्ञा० पावेचा गोत्रे सा० वीरा भा० वीरुहणदे पुत्र कुंभाकेन भा० कामलदे युतेन स्वश्रे० विमल विवं का० प्र० वृहत गच्छे देवाचार्यान्वये श्रो हेमचन्द्र सूरिभिः॥ छ॥

(620)

सं॰ १५०३ वर्षे ढोसी-धर्माकस्य पुण्यार्थं दो॰ वूछा पुत्र संग्राम श्रावकेण कारितः श्री श्रेयांस विवं प्रतिष्ठितं श्री जिनभद्र सूरिभिः श्री खरतर गच्छे। (621)

सं०१५०२ वर्षे वै० गु० ३ प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० भंडारी शाणी सुत श्रे० षीमसी सा-पाभ्यां भा० मदीखतजता मालादि कुटुंवयुताभ्यां स्वश्रेयसे श्री मुनि सुव्रत स्वामि विवं का० प्र० तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री जयचंद्र सूरिभिः धार वास्तव्यः शुभं भवतु॥

(622)

सं॰ १५०७ वर्षे मार्गसिर विद २ गुरी उपकेश वंशे जारंउढा गोत्रे सा॰ षिमपालात्मज सा॰ गिरराज पुत्र सहदेवो भ॰ लोला समदा सिंहतेन मातृ गवरदे पूजार्थं श्री निम विं॰ का॰ प्र॰ तपा भट्टारक श्री हेमहंस सूरिभि:॥

(623)

सं० १५१२ वर्षे फागुन सु० १२ आहतणा (आईचणा ?) गोत्रे सा० घना मा० रूपी पु० मोकल भा० माहणदे पु० हासादि युतेन स्वमाकल श्रोयसे श्री संभवनाथ विवं का० उकेश गच्छे श्री सिद्धाचार्य संताने प्र० भ० श्री कक्क सूरिभिः।

(624)

सं॰ १५२५ वर्षे दिवसा वासे श्रोमाल ज्ञातीय सा॰ दशरथ मा॰ सामिनी सुत माना केन भा॰ राना भातृसालू भा॰ सोढो कुटुंवयुतेन स्वश्रे योथें श्री शांतिनाथ विवं का॰ प्रतिष्ठितं तपा गच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः नलुरीया गोत्रः ॥

(625)

सं॰ १५२८ वर्षे वैशाख विद ६ चंद्रे उपकेश ज्ञातो आदित्यनाग गोत्रे सा॰ तेजा पु॰ जासी-भा॰ जयसिरि पु॰ सायर भा॰ मेहिणि नाम्न्या पु॰ गुणा पूता, सहज सहितया स्वपुण्यार्थं श्री संभवनाथ विवं का॰ प्र॰ उपकेश ग॰ कुक्कदाचार्य स॰ श्री देव गुप्त सूरिभिः।

(626)

सं० १५६३ वर्षे माघ सु० १५ गुरी उ० विदाणा गोत्रे सा० रतना भा० रतनादे पु॰ रामा० रूपा स० पि० श्री कुंचनाथ विवं का० प्र० श्री संडेर गच्छे श्रीशांति सूरिभिः श्रीयात्॥

# दिनाजपूर।

# श्री मूलनायकजीके विवं पर।

(627)

--- सु॰ १ श्री चन्द्र प्रभ जिन विवं संघेन कारितं प्रतिष्ठितं च॥ श्रीजिनचन्द्र सूरिभिः॥ श्री विक्रमपूरे।

# घातुके मूर्त्तियों पर।

(628)

संवत १४४७ वर्षं फागुण सुदि ह सोमे श्री अंचल गच्छे श्री मेरुतुंग सूरीणामुपदेशेन शानापति ज्ञातीय मारू ठ० हरिपाल पत्नि सूहत्र सुत मा० देपालेन श्री महावीर विंघं कारितं। प्रतिष्ठितंच श्री सृरिभिः॥

(629)

सं॰ १५१५ वर्षे फागुण वदि ५ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय लघुशाखायां श्रे॰ अर्जन भा॰ मंदोअरि पितृ मातृ श्रेयसे सुत गोईदेन भा॰ माकू पुत्र मेहाजल सहितेन श्री कुं यनाय विवं कारितं पूर्णिमा पक्षे भीमपरुष्ठीय भहारक श्रीजयचंद्र सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं

(630)

सं० १५३१ वर्षे माघ विद द सोमे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ भरमा भार्या भरमादे पुत्र आसा भार्या वईरामित नाम्न्या स्वभक्त पृण्यार्थं आत्म श्रेयोधं श्री जीवित स्वामि श्री सुविधिनाथ चतुर्विशति पह का॰ प्र॰ श्री धर्मसागर सूरिभिः।

(631)

सं० १६२७ वर्षे वैशाख वदि १० श्री मूलसंघे भ० श्री सुमित कीर्त्ति गुरूपदेशात् का० जो देवसुत को० सिंघा सु॰ घर्मदास रुग्दिास अनंतनाथ नित्यं प्रणमित ।

(632)

तं० १८४४ रा मिती अषाढ़ सुदी १३ श्री नेमनाथजी विं०॥ छ॥

दादाजी के चरण पर।

(633)

सं• १८१८ मिति ज्येष्ठ कृष्ण ८ तिथी बुधवारे । प्र । श्रीजिनचद्र सूरिपि प्रतिष्ठितं ॥ । श्री जिनकृशल सूरिजो पादुका ॥ प्र । श्री जिनदत्त सूरिजीरा पादुका ।

## श्री केसरियानाथजी ( मेवाड़ )

यह स्थान जो मेवाड़की राजधानी उदयपूरसे २० कोस पर है रखप्रदेखो नामसे भी प्रसिद्ध है। मूलनायक श्री ऋषभदेवकी मूर्त्त स्थामवर्ण बहुत प्राचीन और इनका अतिशय बहुत विलक्षण हैं। मन्दिरके वाहर महाराणा साहवोंके अघाट बहुतसे हैं।

#### पंचतीर्थी पर।

(635)

सं० १५१६ वर्षे माच सु० १३ दिने उप० ज्ञा० श्रे० पोमा भा० पोमी सु० जावलकेन भा० गोलादे सु० जसा धना वना मना ठाकुर परवतादि कुटुंवयुतेन स्वपितृ श्रेयसे श्री धर्मनाथ विवंका० प्र० तपा गच्छे श्रो सोम सुंदर सूरि संताने श्री छहमी सागर सूरिजिः।

#### पाषाण पर।

(636)

श्री कायासवास वासीता केवलापदाग नमो क्षमाग्रत (?) आदिनाथ प्रणमामि --विक्रमादित्य संवत १४३१ वर्षे वैशाख सुदि अक्षय तिथी वुध दिने चादी नाधुराल---।

(637)

श्री आदिनाथ प्रणमामि नित्यं विक्रमादित्य संवत १५७२ वैशाष सुदि ५ वार सोम-वार श्री जशकराज श्री कला भार्या सोयनवाई चीजीराज यहां घुलेवा ग्राम श्री ऋषभ नाथ प्रणम्य कढीआ फीईआ भार्या भरमी तस्या पवेई सा॰ भार्या हासल्दे तस्य पग-कारादेव रारगाय मात वेणीदास भार्या लास्टी चाचा भार्या लीसा सकलनाथ नरपाल श्री काष्ठा संघ ----श्रो ऋषभनाथजी श्री नाभिराज कुष श्री तां-री कुल — -। (638)

संवत १९९३ वै॰ शु॰ १५ पूर्णिमा तिथी रविवासरे बहत्खरतर गच्छै श्रीजिन मिक्ति सूरि पहालंकार भहारक श्रो १०५ श्री जिनलाभ सूरिभिः ।-- श्री राम विजयादी प्रमुखें सहूक -- आदेशात् सनीपुर - श्री ऋषभदेवजी - -।

#### सरस्वतीजी महादेवजी के चरण चौकी पर।

**(**639 **)** 

संवत १६७६ वर्षे मा० सुद० १३ --।

## मरुदेवी माताजीके हस्ति पर।

(640)

संवत १७११ वर्षे वैशाष सुदि ३ सोमे श्री मूलसंघे सरस्वति गच्छे वलात्कारगणे श्री कु --।

(641)

संवत १७३४ व॰ माघ मासे शुक्लपक्षे - तिथी भृगुवासरे श्री मृलसंघ काष्ठासंघ भटा-रक्ष श्री रामसेनीन्वये तदाम्नाये भ॰ श्री विश्व भूषण भ॰ यशः कीर्त्ति भ॰ श्री चिमुवन कीर्त्ति - -।

(642)

संवत १७१६ वर्षे फागुण सु॰ ५ सोमे श्री मूछसंच सरस्वति गच्छे वहारकार गणे श्री कुंदकुदाचार्यन्वये भद्दारक श्री सकल कीर्त्ता स्तदन्तर भद्दारक श्री दामकीर्त्ति - -। ( 643 )

संवत १७६५ वर्षे माघ मासे कृष्णपक्षे पंचमी तिथी सोमवासरे महारक श्री विजय रत्न केश्वर तपागच्छे काष्ठासंघे श्रा० पु० दे० वृ० शा० मुहता गोत्रे मुहताजी श्रीरामचंद्र जी तस्यभार्या वाई सूर्यदेवि तस्यात्मज मृहताजी श्री सोमाग चंद्रजी मुहताजी श्री सातु जी भाई मुहताजी श्री हरजीजी श्रीपाश्वनाथ जिन विवं स्थापितं।

## श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ प्रशस्ति ।

(644)

॥ अं॥ प्रणग्य परया भक्तवा पद्मावत्याः पदाम्वृजं। प्रशस्तिल्लिख्यते पुण्या कवि-केशर कीर्त्तिना ॥ १ ॥ श्री अश्वसेन कुल पुष्पक रथञ्च भानुः। वामांग मानस विकासन राजहसः ॥ श्रीपर्श्वनाथ पुरुषोत्तम एष भाति। घुलेव मंडनकरा करूणा समुद्रः ॥ २ ॥ श्री मज्जगत्सिंह महीश राज्ये। प्राज्यो गुणे जात ईहालथोयं॥ आपुष्पदत्त स्थिर-, तामुपैतु। संपर्थतां सर्व सुख प्रदाता ॥ ३ ॥

दोहा। सुर मन्दिर कारक सुखद सुमितचंद महा साध:। तपे गच्छमें तप जप तणो उयत उद्धी अगाधः॥ १॥ पुन्ययाने श्रीपार्श्वनो पुहवो परगट कीधः। खेमतणो मन षा तिसु लाहो भवनो लीघ ॥ ५॥ राजमान मुहता रतन चातुर लषमी चंद । उच्छव किघा अति घणा आणिमन आनन्द ॥६॥ दिल सुध गोकल दासरे कीध प्रतिष्ठा पास। सारे ही प्रगटयो सही जगतिमें जसवास ॥ ०॥ सकल संघ हरिषत हूओ निरमल रिविजन नाम राषो मुनि महंत सरस करता पुण्य सकाम ॥ ८॥

कित्रण सुषके कंदहः ॥ वरूलभ दोसी वीर घीर जिन धर्म घुरंघरः । मुख्यंद गुण मूल्हीर घोया उरगुणहरः ॥ सकलसंघ सानिधकरः सुमतिचंद महासाघः। पास सदन कियो प्रगट निश्चल रही निरवाधः॥ ८॥

श्लोक ॥ तद्वारेक पूज्यकृद कृपाख्यो देवेरप्रविलग्न विचिन्नः पूजावतेस्मै प्रविलं लितावै संघेन सरसौम्य गुणान्वितेन ॥ १० ॥ गजधर सकल सुज्ञान धराहरी की घो गुणहेर । रच्योविव जिनराजको करुणा बंत कुवेरः ॥ ११ ॥ आर्या । शशीव सुखराज वर्षे । माधव मासे वलक्ष पक्षेच । पंचम्यां भृगुवारे हि कृता प्रतिष्ठा जिनेशस्य ॥ १२ ॥ महा-गिरि महा सूर्यं शशिशोष शिवादयः । जगवल्लभ पार्श्वस्य तावितच्छतु विवकं ॥ १३ ॥

श्री संवत १८०१ शाके १६६६ प्रमिति वैशाख सुदि ५ शुक्र वासरे श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ विवं प्रतिष्ठितं वहत्तपा गच्छीच सुमितिचन्द्रगणिना कारापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

#### पगलीयाजी पर ।

(645)

स्वस्ति श्री संवत १८७३ वर्षे शाके १७३६ वर्त्तमाने मासोत्तम मासे शुभकारी ज्येष्ठ-मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्दशि तिथी गुरुवासरे उपकेश ज्ञातीय वृद्धिशास्त्रायां कोष्ठागार गोत्रे सुश्रावक पुण्य प्रभावक श्री देव गुरु भक्तिकारक श्री जिनाज्ञा प्रतिपालक साह श्री शंभुदास तत्पुत्र कुलोद्धारक कुल दोपक सिवलाल अंवाविदास तत्पुत्र दोलतराम ऋषभदासं श्री उदेपूर वास्तव्य श्रो तपागच्छे सकल भट्ट रक शिरोमणि भट्टारक श्रीश्री विजय जिनेंद्र सूरिभिः उपदेशात् पं॰ मोहन विजयेन श्री घुलेवानगरे ॥ भंडारी दुलिचंद आगुंछइं ॥

#### दादाजी के चरण पर।

(646)

संवत १९१२ का मिति फागुन वदि ७ तिथी गुरु वासरे श्री घुलेवानगरे श्री क्षेत्र कीर्त्ति शाख्योद्भव महोपाध्याय श्री राम विजयजी गणि शिष्य महोपाध्याय शिवचंद्र गणि शिष्य----चंद्र मुनिना शिष्य मोहनचन्द्र युतेन श्री सत्गुरुचरण कमलानि कारि-तानि महोत्सवं कृत्वा प्रतिष्ठापितानि स्थापितानिच वर्ष मान श्री वृहत्खरतर गच्छ भट्टा-रकाज्ञयाच श्री अभयदेव सूरि जिनदत्तसूरिजिनचंद्र सूरि जिनकुशल सूरिणां चरणन्यासः।

# पालिताना ।

श्वेताम्बरियोंका विख्यात तीर्थ श्री शत्रुंजय (सिद्धाचल) पहाड़के नीचे यह काठिया-वाड़का एक प्रसिद्ध स्थान अवस्थित है।

## मोती सुखियाजीका मन्दिर।

(647)

संवत १५०३ वर्षे ज्येष्ट शु० १० प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० आमा मा० सेगू सुत परवतेन भा० मांई कुटुंवयुतेन स्वश्रे योथें श्री श्रे यांस नाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्रो जय-चंद्र सूरिभिः ॥ गणवाडा वास्तव्यः ।

(648)

संवत १५५८ वर्षे फागुण शुदि १२ शुक्रे श्री उकेश वंशे गांची गोन्ने अंविका प्रक्त । सा॰ छाजू सुत सेंचा पुत्र सूरा प्रा॰ मेथाई सु॰ साऊंया प्रा॰ मकू नाम्न्या स्व श्रेयोर्थं श्री सुमतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं मलधार गच्छे श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः ।

(649)

संवत १५०१ वर्षे माघ वदि १ सोमे वीसल नगर वास्तव्य प्राग्वाट इतीाय व्य॰ चहिता भा॰ लाली पु॰ व्य॰ नारद भार्या नारिंग पु॰ जयवंतकेन भार्या हर्षमदे प्रमुख

परिवार युतेन स्वश्रे योधं। श्रो निमनाथ चतुर्विशति पट्टः कारितः प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री सुमतिसाधु सूरि पट्टे परम गुरुगच्छ नायक श्री हेम विमल सूरिभिः॥ श्री॥

### सिद्धचक पट्ट पर।

(650)

संवत १५५६ वर्षे आश्विन सुदि द वुधे श्री स्तंम तीर्थ वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय म॰ वछाकेन श्री सिद्ध चक्र यंत्र कारितः।

#### सेठ नरसी केशवजांका मान्द्र।

(651)

संवत १६१४ वर्षे वैशाष सुदि २ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी देवा भार्या देमित सुत दो॰ वना भार्या वनादे सु॰ दो॰ कुधजी नाम्न्या पितु श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथ विंवं कारा-पितं तपागच्छाधिराज भहारक श्री विजयसेन सूरि शिष्य पं॰ धर्मविजय गणिना प्रति-ष्ठितमिदं मंगलं भूयात्॥

(652)

संवत १८२१ वर्षे शाके १७८६ प्रवर्त माने माघ शुदि ० तिथी गुरुवासरे श्रीमदं चल गच्छे पूज महारक श्री रतन सागर सूरिश्वराणामुपदेशात् श्री कच्छदेसे कोठारा नगरे छोशवंशे लघुशाषायां गांधिमोती गोत्रे सा॰ नायकमणजी सा॰ नाक नणसीं तस भायां हीरवाई तस्सुत सेठ केशवजी तस भायां पावी वाई (तत्पुत्र नरसी भाई नाना मना) पंचतीथीं जिनविंवं भरापितं (अंजन शलाका करापितं) अठास गण।

#### सेठ नरसीनाथाका मन्दिर।

(653)

सं० १५३० वर्षे वैशाख शुदि १० सोमे श्री गंधारवास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय व्य० साहसा भा० वाल्हो ठ० सालिंग भा० आसी ठ० श्रीराज भा० हंसाई। व्यः सहिसा सुत धनद्त्त भा० हर्षाई पते सात्म श्रे योधें आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृहत्तपा पक्षे श्री विजयरत सूरिभिः॥ श्री॥

(654)

सं० १८२१ वर्षे माघ सुदि ७ गुरी श्रीमदंचलगच्छे पूज भ्रहारक श्री रत्न सागर सूरी श्वराणां सदुपदेशात् श्रीकच्छदेशे श्री निलतपुर वास्तव्य । स्नोश वंशे लघुशाखायां नागडा गोत्रे सेठ होरजी नरसी तद्भार्या पूरवाईना पुण्यार्थे श्री पाश्वनाथ विवं कारितं सकल सेचेन प्रतिष्ठितं ।

(655)

सं॰ १८२१ वर्षेमाच सुदि ७ गुरौ श्री मदंचल गच्छे पूज भहारक श्री रत सागर सूरीणां सदुपदेशात् श्रो कच्छदेशे श्री निलत पुर वास्तव्य। ओशवंशे लघुशाखायां नागडा गोत्रे सा॰ श्री राघव लपमण तद्भार्था देमतवाई तस्पुत्र सा॰ अभयचंदेन पुन्यार्थे शांतिनाथ विवं कारितं सकल सचेन प्रतिष्ठितं।।

### सेठ कस्तुरचन्दर्जा का मन्दिर

(656)

संवत १६८३ वर्षे वर्द्धशाष सुदि ६ गिरी वास्तव्य श्रीपत्तन नगरे ओसवाल ज्ञातीय यह शाषायां सोनी तेजपाल सुत सोनी विद्याधर सुत सोनी रामजी भार्या वाई अजाई सुत सोनी वमलदास सोनी धर्मदास सोनी रूपचन्द पुत्री वाई शीति एतेन श्री विजयनाथस्य विवं कारापितं श्रीतपगच्छाचिराज श्री विजयदेव सूरि राज्ये प्रतिष्ठितं आचार्य श्री विजयसिंह सूरिभिः।

## श्री गोडी पार्खनाथजी का मन्दिर।

(657)

सं १३८३ वैसाख विद ७ सोमे पिल्लवाल पदम भा० कील्हण देवि श्रेयसे सुत कीकमेन श्री महावीर विवं कारितं प्रति ।

(658)

सं॰ १४८६ वर्षे ज्येष्ठ सुंदि १३ नाहर गोत्रे सं । आसो सुतेन देवाकेन स्ववांधव सहजा हरिचन्द पित षेता – श्रेयो निमित्तं श्रो विमलनाथ विवं कारापितं प्र॰ श्रो हेम हंस सूरिभि:।

(659)

सं० १५०५ वर्षे माघ सुदि १० रबौ उकेश वंशे मीठडीआ सा॰ साईआ भार्या सिरी-आदे पुत्र सा॰ भोला सा सुन्नावकेण भार्या कन्हाई लघु आतृ सा॰ मिहराज हरराज पघ राज आतृव्य सा॰ सिरिपित प्रमुख समस्त कुदुंच सिहतेन श्रा विधिपक्ष गच्छपित श्री जयकेशर सूरिणापमुदेशेन स्व श्रेयोधें श्रो सुविधिनाथ विवं प्रतिष्ठितं श्री संघेन ॥ आ-चन्द्राकें विजयतां॥

(660)

सं॰ १५१५ वर्षे माह शुदि ५ शनो प्राग्वाट ज्ञा॰ म॰ राउल भा॰ राउलदे द्वितीया हांसलदे सु॰ मूलू भा॰ अरषू सु॰ भीजा हासा राजा भा॰ भकू सु॰ हीरामाणिक हरदास युतेन स्वपूर्विज पितृ श्रेयोर्थं श्रोशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं आगमगच्छे श्रो श्री पाद प्रभ सूरिभिः सहयाला वास्तव्यः ।

(661)

सं॰ १५१६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ६ शनी प्रा॰ सा॰ काला भा॰ माल्हणदे पुत्र स॰ अर्जुनेन भा॰ देऊ भातृ सं॰ भीम भा॰ देमति सुति हरपाल भा॰ टमकू युतेन स्व श्रेयसे श्री वासु पूज्य विवं का॰ प्र॰ श्री रत्नसिंह सूरिपट्टे श्री उदय वल्लभ सूरिभिः।

(662)

संवत १५२८ वर्षे वेशाष विद ११ रवी श्री उकेश वंशे सा॰ चाचा भा॰ मार्यार सुत राजाकेन भार्या वरजू सिंहतेन श्री सुविधिनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनहर्ष सूरिभि:।

(663)

सं॰ १५२९ वर्षे फा॰ विद ३ सोमे स॰ वाछा भा॰ राज् सु॰ महीपालेन भा॰ अहवदे पुत्र वसुपालादि युतेन भा॰ सपूरों श्रेयोधें श्री मुनि सुव्रतनाथ विवं कारितं प्र॰ तपा गण्छेश श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः॥ श्रो॥

(664)

संवत १५३० वर्षे माघ शुदि १३ रवी श्रीश्री बंशे श्रे॰ देवा भा॰ पाचू पु॰ श्रे॰ हापा भा॰ पुहती पु॰ श्रे॰ महिराज सुश्रावकेण भा॰ मातर सहितेन पितृ श्रेयसे श्री अंचल गच्छेश जय केसरि सूरिणामुपदेशेन श्री सुमतिनाथ विंव कारितं प्र॰ श्री संघेन। ( 849 )

(665)

सं॰ १५३१ वर्षे माघ सुदि ३ सोमे श्रो अंचल गच्छेश श्रोजय केशर सूरिणामुपदेशेन उएशवंशे स॰ जहता भार्या जहतादे पुत्र माईया सुश्रावकेण रजाई भार्या युतेन स्वश्रेय से श्रो अजितनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं सु---।

(666)

संवत १५३९ वर्षे वैशाख सुदि १० गुरी श्रीश्री वंशे ॥ श्रे० गुणीया भार्या तेजू पृत्र अमरा सुश्रावकेन भार्या अमरादे भातृ रत्ना सहितेन पितुः पुण्यार्थं श्री अंचल गच्छेग श्रीजय केसरि सुरिणामुपदेशेन वासु पूज्य विवं का॰ प्रतिष्ठितं ॥ श्री ॥

(667)

सं० १५६६ वर्षे माह विद ६ दिने प्राग्वाट ६ ज्ञातीय पार विलाई आ भा० हेमाई सुत देवदास भा० देवलदे सहितेन श्री चंद्रप्रभ स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं द्विवंदनीक गच्छे भ० श्री सिद्धि सूरीणां पहें श्री श्री कक्कसूरिभि: कालू – र ग्रामे ॥

(668)

सं० १५८३ वर्षे वैशाष सुदि ३ दिने उसवाछ ज्ञाति मं० वानर भा० रही पु० म०नाकर मं० भाजो म० ना० भा० हर्षादे पु० पघु वनु भोजा भार्या भवलादे एवं कृटुंव सहितै स्वश्ले योथें सुविधिनाथ विं० कारितं प्रति० विवदणीक ग० भ० श्लो देव गुप्त सूरिभिः। भारठा ग्रामे।

(669)

सं० १६८२ व॰ माघ सुदि ६ गुरी देवक पत्तन वास्तव्य उ॰ ज्ञा॰ वृद्ध सा॰ जसमाल सुत सा॰ राजपालेन भा॰ वाह पूराई प्रमुख कुटुंव युतेन श्री सुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ तप गच्छे भ॰ श्री विजयदेव सूरिभिः। (670)

सं० १६८४ व॰ माघ सुदि ६ गुरौ देवक पत्तन वास्तव्य उकेश ज्ञातीय युद्ध शाषायां सा॰ राजपाल तद्भार्या वा॰ पूराई सुतसा॰ वीरपाल नाम्न्या श्री संभव विवं प्र॰ तपा गच्छे श्री विजयदेव सूरिभि:।

# यति कर्मचन्द् हेमचन्द्जी का मन्द्र ।

(671)

संवत १५५८ वर्षे चैत्र विद १३ सोमे उपकेश ज्ञा० वर्डुन गोत्रे श्रे० वना भार्या वनादे सुत श्रे० जिणदास केन भार्या आलणदे पुत्र राजा सांडादि कुटुंव युतेन श्रो शितलनाथ विंवं का॰ प्र० पल्लीवाल गच्छे श्रीनन्न सूरिपहे श्री उजोयण सूरिभिः।

(672)

संवत १५५६ वर्षे वैशाष विद ११ शुक्रे उपकेश ज्ञाती पीहरेचा गोत्रे सा-गोवल पु॰ सा--भां श्रारूपु॰ साह नर्वदेन भा॰ सो भादे पु॰ जावड । भा॰ चड --- पितुः श्रे॰ श्री मुनि सुत्रत वि॰ का॰ प्र॰ श्री उपकेश-श्रीकक्क सूरिभिः ॥ श्री कुक्कुदाचार्य संताने॥

## गांव मन्दिर बड़ा।

(673)

सं० १५०७ वर्षे माच सुदि १३ शुक्रे श्रीश्रीमाल वंशे व्य॰ जीदा १ पुत्र व्य॰ जेता-णंद २ पु॰ व्य॰ आसपाल ३ पु॰ व्य॰ अभयपाल १ पु॰ व्य॰ वांका ५ पु॰ व्य॰ श्रीवाउिह ६ प॰ व्य॰ अणंत ७ पु॰ व्य॰ सरजा ८ पु॰ व्य॰ धीचा ९ पु॰ व्य॰ राजा १० पु॰ व्य॰ देपाल ११ पु॰ वसनाना १२ पु॰ व्य॰ राम १३ पुत्र व्य॰ भीना भार्या मांकू पुत्र वसाहर रयणायर सुश्रावकेण भा॰ गउरी पु॰ भूंभव पीत्र छाडण वरदे भातृ समधरीसायर भातृ व्यसगरा करणसी – सारंग वीका प्रमुख सर्व कुटुंव सहितेन श्री अंचल गच्छे श्रो गच्छेश श्रो जय केसरि सूरिणामुपदेशात् स्व श्रेयसे श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो संघेन श्री भवंतु॥

(674)

सं० १५३१ वर्षे श्री अंचल गच्छेश श्रोजय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री श्री माल ज्ञा-तीय दो॰ भोटा भा॰ रत्तु पु॰ वीरा भा॰ वानू पु॰ लषा सुश्रावकेन भगिनी चमकू सहितेन श्री शांतिनाथ विवं स्वश्रे योथें कारितं श्री सच प्रतिष्ठितं ॥

(675)

सं० १५१८ वर्षे कातिक सुदि ११ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय धामी गोवल भा० आपू सु॰ वावा भा॰ पोमी सु॰ गणपित स्वश्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभ स्वामि वि॰ का॰ प्र॰ चैत्रगच्छे श्री सोमदेव सूरि प्रतिष्ठितं।

(676)

सं० १५१६ वर्षे वै० सु० १० शु० श्री उ० ज्ञा० पीहरेवा गोत्र साह भावड भा॰ भरमादे आत्मश्रेयोधं श्री जीवित स्वामी श्री सुविधिनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री उसवाछ गच्छे श्रों कक्क सूरि पहे श्री देव गुप्त सूरिभिः॥

(677)

संवत १५७२ वर्षे वैशाष सुदि १३ सोमे श्री श्री प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी सहिजा सुत दो• भरणा भार्या कूर्याट सुत दोसी वहु भार्या वल्हादे तेन आत्म पितृमातृणां श्रेयसे श्री संभवनाथस्य चतुविंशति पदः कारापित: श्री नागेन्द्र गच्छे भ॰ श्रीगुणस्त्र सूरि पहें आचार्य श्री गुण वर्द्धन सूरिभिः प्रतिष्ठितं श्री जीर्ण दूर्ग वास्तव्य ॥

(678)

सं० १६०३ वर्षे चैत्रविद १३ रबी उ० टप गोत्रे --- क सा० नरपाल भा० रंगाई पु॰ महिराज सोहराज धनराज श्री महिराज भार्या धनादे पु॰ धनासुतेन स्वपुण्यार्थं श्री पार्श्वनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री संहेर गच्छे भ॰ श्री यशोभद्र सूरि संताने श्री शांति सूरिभिः।

(679)

सं० १६२१ व॰ माह सु॰ ७ गुरुवासरे श्रीजिनविंवं प्र॰ सा॰ जीवा अषाजी ----।

## दिगम्बरी पंचायती मान्दिर।

(680)

संवत १५२३ वर्षे वैशाख सुदि तेरस गुरौ श्रीमूलसंघे सरस्वति गच्छे वलारकार गणे भट्टारक श्रीविद्यानंदि गुरूपदेशात् ब्रह्मपदमाकर कारापिता ।

# श्री शत्रुञ्जय तीर्थपर टोकोंमें पञ्चतीर्थीयों पर। साकरचंद प्रीमचन्द टोंक।

(681)

सं० १५-८ वर्षे मार्गशोर्ष विद २ वुधे श्री दूताड़ गोत्रे सा० भूना भार्या मोल्ही एतयो: पुत्रेण भा० नाजिंग नान्याः पित्रो पु० श्रीचंद्रप्रभ विवं का० प्र० श्री वृहद् गच्छे श्री रत्नप्रभ सूरि पहें श्री महेंद्र सूरिभिः॥

## त्रेया भाई हेमा माई टोंक।

(682)

सं० १५३२ वर्षे ज्येष्ठ विद १३ वृधे आसापद आ (२) श्री श्री माल ज्ञातीय सा० मेघा सुत सा० कर्मण भार्या कर्मादे पुत्र व्य० समधर भार्या वईजू पुत्र व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० श्री पित आत्म श्रेयसे सा० सिहसाकेन भार्या अमरादे ---- युतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्टितरच वृद्धतपा पक्षे श्री श्री उदय सागर सूरिभिः ॥ श्री ॥

## प्रेमचन्द्र मोदी टोंक।

( 683 )

सं० १३६८ वर्षे श्रे॰ जगधर भार्या दमल पुत्र तीकतेन भार्या सहजल सहितेन - श्रेयसे श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोगुणचंद्र सूरि शिष्यैः श्रो धर्मदेव सूरिभि:।

(684)

सं० १३७८ प्राग्वाट ज्ञातीय ठ० वयजलदेव पुत्रिकाया वाएल - - मलधारि श्री पद्मदेव सुरि --- श्री तिलक सूरिभिः।

(685)

सं० १८८१ वर्षे चैन्न सुदि ६ वार रिव दिने श्री वृद्धपोसल गच्छे — श्री माली वृद्ध शा-खार्या सा॰ माणकचंद कुवेरसा -- भार्या वाई डाहीकेन श्रीसुमितनाथजी विवं भरापितः श्री आणंद सोम सूरिजी प्रतिष्ठितं सुख श्रीयस्तु । (686)

सं० १३१४ वै० सु० ३ --- विवं का० श्री चन्द्र सूरिभिः।

(687)

सं० १३७३ ज्ये • सु० १२ श्रे • राणिग भा • लाही पु॰ महण सीहेनपिता माता श्रे योधं श्री महावीर विवं का • प्र०---- श्री सालिभद्र (?) सूरि श्री मणिभद्र सूरिभिः।

(688)

सं॰ १३८७ --- श्री आदिनाथ विं॰ का॰ प्र॰ श्री महातिलक सूरिभिः।

(689)

सं० १८८६ वर्षे वै० व० ३ सोमे प्रा० ज्ञा० पितृ घणसीह मातृ हांसछदे श्रेयसे सुत सादाकेन श्री अजितनाथ विवं पंचतीधीं का॰ प्र० श्रीनागेन्द्र गच्छे श्रीरतप्रभ सृरिभिः॥ छ॥

(690)

सं० १८६३ फा॰ सु॰ १-- श्रीमाल - श्री तेजपाल भा॰ - - श्रीयसे सुत भादाकेन श्री आदिनाथ विं॰ प्र॰ श्री जयप्रम सूरीणामुपदेशेन।

(691)

सं० १८८६ वर्षे -- श्रीमाल - - आदिनाच विवं प्र० श्री नरसिंह सूरीणामुपदेशेन।

(692)

सं० १५११ व ज्येष्ठ व० ६ रवी उसवाल ज्ञा॰ म॰ पूना भा॰ मेलादे सु॰ वीजल भा॰ हाही तयो श्रेयसे भातृ आसुदत्त हीराभ्यां श्री विमलनाथ विवं का॰ पूर्णिमापक्षे भीम पल्लीय महा॰ श्री जयचंद्र सूरीणामुपदेसेन प्रतिष्ठितं॥

(693)

सं १५१६ व॰ फा॰ वा॰ २ गुरु श्रीमाली ज्ञा॰ म॰ गोवा भा॰ नाऊ सुत जूठाकेन पितृमातृ श्रे योधं श्रीधर्मनाथ विंवं का॰ प्र॰ श्रीव्रह्माणगच्छे श्री मुनि चंद्र सूरि पहें श्री वीर सूरिभिः ॥ वलहारि वास्तव्यः ॥ श्री ।

(694)

सं० १६८५ व॰ वै॰ सु॰ १५ दिने ह्मन्नि रा॰ पुजा का निमनाय विवं विजयदेव सूरिभिः प्रतिष्ठितं॥

(695)

सं० १७७८ व० ---- श्रीसुमितनाथ वि० का॰ प्र० वि० श्रीधर्मप्रभ सूरिभिः पिप्पलगच्छे।

## सेठ वाल्हा भाई टोंक।

(696)

संवत १५२५ वर्षे फालगुन सुदि ७ शनी श्रोमूलसंघे सरस्वती गच्छे वलारकार गणे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये भ॰ श्रीपद्मनंदिदेवा तरपदे भ॰ श्रो सकल कीर्त्ति देवा तरपदे भि श्री विमलेंद्र कीर्त्ति गुरूपदेशात् श्री शांतिनाथ हूं वड़ ज्ञातीय सा॰ नादू भा॰ ऊंमल सु॰ सा॰ काहूा भा॰ रामित सु॰ लषराज भा॰ अजो भा॰ जेसंग भा॰ जसमादे भा॰ गांगेज भा॰ पदमा सु॰ श्री राजसच्योर नित्य प्रणमंति श्री:।

(697)

संवत १६२८ वर्षे वै• बु॰ १० बुधे श्रीमालज्ञातीय महषेता भा॰ हासी सुत मूलजी भा॰ अहिवदे केन श्रो वासपूज्य विवं कारापितं श्री तपा श्री होर विजय सूरिभिः प्रति-ष्ठितं शुभं भवतु ॥ छ ॥

#### मोती साह टोंक।

(698)

सं० १५०३ ज्येष्ठ शु॰ ६ प्राग्वाट स॰ कापा भार्या हासलदे पुत्र भाभणेन भार्या नागलदे पुत्र मुकुंद नारद भातृ धना श्रेयसे जीवादि कुटुम्ब युतेन निज पितृ श्रेयसे श्री निमनाथ विवं क॰ प्र॰ तपा गच्छे श्री जयचन्द्र सूरि गुरुभिः।

#### मूल टोक ।\*

(699)

सं॰ १६८३ ना मिती ज्येष्ठ बदो १२ गुरुवासरे श्रोमकसुदाबाद वास्तव्य ओसवाल जातीय वृद्ध शाषायां नाहार गोत्रीय सा॰ खडग सिंहजी तत् पुत्र सा उत्तम चंदजी तत् भायां वीवी मया कु'वर श्री सिद्धाचलीपरि श्री ऋषभदेवजी परी प्राथाद मध्ये

<sup>\*</sup> श्री आदिश्वर भगवानके मूल मंदिरके ऊपर संग्रह कर्त्ताकी वृद्ध ितामही साहिबाकी प्रतिष्ठित यह आलेख का लेख है। इस महान तीर्थके और लेख प्रशस्ति आदि पश्चात प्रकाशित होगा।

आहोषे प्रतिमा विवि मया कुंवर स्वहस्ते स्थापितं प्रतिष्ठितं च श्रो वृहत खरतर गच्छे प्र०। यं। जु। श्रो जिन सौभाग्य सूरि जी विजै राज्ये पं० देवदत्त जी तत् शि॰ पं० हीरा चंद्रेण प्रतिष्ठितं च ॥ श्रो ॥

# रैनपूर तीर्थ।

मारवाड़के पंचतीर्थीमें रैनपूर तीर्थ निलनीगुल्म विमानाकार तेमिक्तिला अगणित स्तम्भोंसे भरा हुआ त्रिलोक्य दोपक नामक विशाल मंदिरके कारण जगत्प्रसिद्ध है। "आबुकी कोरणी रैनपूराकी मांडनी" देखने ही योग्य है।

#### मंदिरकी प्रशस्ति।

(700)

## स्वस्ति श्री चतुर्मुख जिन युगादीश्वराय नमः॥

श्रीमद्विक्रमतः १८९६ संख्य वर्षे श्री मेदपाट राजाधिराज श्री वप्प १ श्री गुहिल २ भोज ३ शील १ कालमोज ५ मर्तृ भर ६ सिंह ७ सहायक द राज्ञो सुत युतस्व सुवर्णतुला तोलक श्रीखुम्माण ६ श्रीमद्ग्लट १० नरवाहन ११ शक्तिकुमार १२ शुच्चिम १३ कीर्ति-वर्म १४ जोगराज १५ वेंरट १६ वंशपाल १७ बैरिसिंह १८ वीरसिंह १८ श्री अरिसिंह २० चोर्ड्सिंह २१ विक्रमसिंह २२ रणसिंह २३ श्रीमसिंह २४ सामतसिंह २५ कुमारसिंह २६ मधनसिंह २० पद्मसिंह २८ जैन्नसिंह २० तेजस्विसिंह ३० समरसिंह ३१ चाहूमान श्रीकोतूक नृप श्रीअल्लाबदीन सुरन्नाण जैन्न वप्प वंश्य श्री भुवन सिंह ३२ सुत श्रीजय सिंह ३३ मालवेश गोगादेव जैन्न श्री लक्ष्मसिंह ३४ पुत्र अजयसिंह ३५ भूति श्री अरिसिंह श्री हम्मोर ३० श्री खेतसिंह ३८ श्री लक्षाहूयनरेन्द्र ३६ नंदन सुवर्ण तुलादिदान पुण्य परोपकारादि सारगुण सुरद्रुम विश्राम नंदन श्रीमोकल महिपति १० कुलकानन पंचान-

नस्य । विषम तमाभंग सारंगपुर नागपुर गागरण नराणका अजयमेरु मंडोर मंडलकर बुंदी खाटू चाट सुजानादि नानादुर्ग छीछामात्र ग्रहण प्रमाणित जित काशित्वाभि-मानस्य। निज भुजीर्जित समुपार्जितानेक भद्र गजेन्द्रस्य। म्लेच्छ महीपाल व्याल चक्रवाल विदलन विहंगमेंद्रस्य। प्रचंड दोदंड खंडिताभिनिवेश नाना देश नरेश भाल माला लालित पादारावंदस्य। अस्खलित ललित लक्ष्मी विलास गोविंद्स्य। कुनय गहन दहन दवानलायमान प्रताप व्याप पलायमान सकल बलूस प्रतिकूल क्ष्माप श्वापद वृ'दस्य । प्रवल पराक्रमाकांत ढिल्लिमंडल गूर्जरत्रा सुरत्राण दत्तातपत्रू प्रिंचत हिन्दु सुरत्राण विरुद्रय सुवर्ण सन्नागारस्य पड्दर्शन धर्माधारस्य चतुरंगवाहिनी वाहिनी पारावारस्य कीर्त्तिधर्म प्रजापालन सत्रादि गुण क्रियमान श्रीराम युधिष्ठिरादि नरेशवरानुकारस्य राणा श्री कुं भकर्ण सर्वीवींपतिसार्वभीमस्य ४१ विजयमान राज्ये तस्य प्रासद पात्रेण विनय विवेक धैयेदायं शुन कर्म निर्मल शीलाबद्भत गुणमणिएपा भरणभासुर गात्रेण श्री मदहम्मद सुरत्राण दत्त फुरमाण साधु श्रीगुणराज संघ पति साहचर्य कृताश्चर्यकारि देवालयाडंबर पुरःसर श्री शत्रुंजयादि तीर्थ यात्रेण। अजा हरी पिंडर वाटक सालेरादि बहुस्थान नवीन जैन विहार जीर्णोद्वार पद स्थापना विषम समय सत्रागार नाना प्रकार परोपकार श्री संघ सत्काराद्य गण्य पुण्य महार्थ क्रयाणक पूर्यमाण भवार्णव सारण क्षम मनुष्य जनम यान पात्रेण प्राग्वाट वंशावतंस स॰ सागर (मांगण) सुत स॰ कुरपाल भा॰ कामलदे पुत्र परमाईत घरणाकेन ज्येष्ठ भातृ सं॰ रत्ना भा॰ रत्नादे पुत्र सं॰ लाषा म(स)जा सोना सालिग स्व भा॰ स॰ धारल दे पुत्र जाज्ञा जावडानि प्रवर्हमान संतान युतेन राणपुर नगरे राणा श्री कु'भकर्ण नरेंन्द्रेण स्वनाम्ना निवेशिते तदीय सुप्रसादादेशतस्त्रेलोक्यदीपकामिधानः श्री चतुर्मु ख युगादीश्वर विहार कारितः प्रतिष्ठितः श्रीवृहत्तपा गच्छे श्रीजगच्चंद्र सूरि श्रीदेवेंद्र सूरि संताने श्रीमत् श्रीदेवसुन्दर सूरि पह प्रभाकर परम गुरु सुविहित पुरंदर गच्छाधिराज श्रीसोमसुन्दर सूरिभिः ॥ कृतमिदंच सूत्रधार देपाकस्य अयं च श्रीचतुर्मु ख विहार: आचंद्रार्कं नंदाताद्ग ॥ शुमं भवतु ॥

# पाषाण और धातुओंके मूर्ति पर।

( 701 )

सं० ११८५ चैत्र सुदि १३ श्री ब्रह्माण गच्छे श्री यशोमद्र सूरिमि: —— छ स्थाने देव सरण सुत बीशके —— श्री गृह - - कारिता।

( 702 )

े वर्षे माच सुदि ५ सुक्रे श्रे॰ वढपाल श्रे॰ जगदेवाभ्यां श्रेयीधं पुत्र सामदेवेन भातृ पून सिंह समेतेन चतुर्विशिति पह कारितः प्रतिष्ठतं रहद्गच्छीयैः श्री शांति प्रभ सूरिभिः।

( 703 )

संवत १८८६ वर्षे सा॰ साजण भार्या सिरिआदे पुत्र चांपाकेन भार्या चापल देग्यादि कुटुम्ब युतेन अनागत चतुर्विशस्यां श्ली समाधि विव का॰ प्र॰ तपा श्ली सोम सुन्दर सूरिभिः।

(704)

संवत १५०१ ज्ये॰ सुदि १॰ प्राग्वाट व्य॰ करणा सुत रामाकेन भार्या तीचणि युतेन श्री क सुमतिनाथ विवं कारितं प्र॰ तपा श्री सोमसुंदर शिष्य श्री मुनि सुंदर सूरिणिः। ( 585 )

(705)

#### शत्रुंजयके नक्सेके निचे।

॥ ॐ॥ सं० १५०७ वर्षं माघ सु० १० जकेश वंशे स० भीला भा० देवल सुत सं० धर्मा सं० केल्हा भा० हेमादे पुत्र स० तोल्हा षांगां मोल्हा कोल्हा आल्हा साल्हादिभिः सकुदुं वैः स्वश्रेयसे श्री राणपुर महानगर त्रेलोक्च दीपकाभिधान श्री युगादि देव प्रासादे --- धन्त -- महातीर्थ शत्रु जय श्री गिरनार तीर्थ द्वय पहिका कारिता प्रति- फिठता श्री सूरि पुरंदरैः॥ तीर्थनामुत्तमंतीर्थं नागानामुत्तमा नगः। श्रेत्राणामुत्तमं श्रीतं सिद्धादिः श्री जिं -- -मं॥ १ श्री रुसुप्रजकस्य ---।

( Job )

संवत १५३५ वर्षे फाल्गुन सुदि— दिने श्री उसवंशे मंहोरा गोत्रे सा॰ लाघा पुत्र सा॰ बीरपाल प्रा॰ नेमलादे पुत्र सा॰ गयणाकेन भा॰ मोतादे प्रमुख युतेन माता विमलादे पुण्यार्थं श्रीचतुर्मुख देव कुलिका कारिता॥

( 707)

॥ अं॥ सं० १५५१ वर्षं माच बदि २ सोमे श्री मंडपाचल वास्तव्य श्री उश वंश शंगार सा॰ धर्मसुत सा॰ नरसिंग भा॰ मनकू कुक्षि संभूत सा॰ नरदेव भार्या सोनाई पुत्ररत्न सा॰ संग्रामेन कायोत्सर्गस्थ श्री आदिनाध विवं कारितं। प्र॰ वृ॰ तपा श्री उदयसागर सूरिभिः स्थापित श्री चतुर्मु ख प्रासादे घरण विहारे॥ श्री॥

#### सहस्रकृट पर।

( 708 )

सं० १५५१ व॰ वैशाख विद ११ सोमे से॰ जावि भा॰ जिसमादे पु॰ गुणराज भा॰ सुगणादे पु॰जगमाल भा॰ श्री बच्छ करावित (उत्तर तर्फ) वा॰ गांगांदे नागरदात वा॰ साडापति श्रो मूजा कारापिता श्रा॰ नीत्तवि॰ रामा॰ भा॰ कम ---।

(709)

संवत १५५२ व॰ मिगरार सुदि ८ गुरु दिने श्री पाटण वास्तव्य ओस वंस ज्ञातीय म॰ धणपति मा॰ चांपाई माई मं॰ हरषा भा॰ कीकी पु॰ मं॰ गुणराज म॰ मिहपाल॥ करावत॥

(710)

सं० १५५६ वर्षे वै० सुदि ६ शनी श्री स्तम्मतीर्थ वास्तव्य श्री उस वंश सा० गणपति भा० गंगादे सु० सा० हराज भा० धरमादे सु० सा० रत्नसोकेन भा० कपूरा प्रमु० कुटुंब युतेन राणपुर मंडन श्री चतुर्म् ख प्रासादे देव कुलिका का - - श्री उसवाल गच्छे श्री देव नाथ सूरिभिः।

(711)

सं॰ १५५६ वर्षे वै॰ सुदि ६ शनी श्रो स्तम्मनीर्य वास्तव्य श्री उनवंश सा॰ आसदे भार्या सपांड सुत सा॰ साजा भार्या राजी सुन सा॰ श्री जीग राजेन भातृ सभागा स्वभार्या प्रय॰ सोवती देती॰ सं॰ अखा ---सहजो सा॰ भाकर प्रमुख कुटुंब युतेन स्वश्रं यसे श्री राणपुर मंडन श्री चतुर्मु ख प्रासाद देव कुलिका कारिता श्री चतुर्मु ख कु प्रासादे श्री उदय सागर सूरि श्री — ष्टि सागर सूरिणामुपदेशेन।

(712)

संवत १५८— वर्षे माघ सुदि १० उकेश वंशे छाजहड़ गोत्रे सा० साथ पुत्र सा० उमला प्रातृ पुण्यापें श्री धम्मंनाथ का• प्र० श्री जिन सा --- सृरिभिः।

## पूर्व सभामण्डपक खंभे पर।

(713)

॥ॐ॥सं १६११ वर्षे वैशाख शुदि १३ दिने पात साह श्री अकबर प्रदत्त जगद्गुरु विरुद्ध घारक परम गुरु तपा गच्छाधिराज भदारक श्री ६ हीर विजय सूरीणामुपदेशेन श्री राणपुर नगरे चतुर्मु ख श्री घरण विहार श्री महम्मदाबाद नगर निकट वच्युं समापुर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय सा॰ रायमल भार्या वरजू भार्या सुक्रपदे तत्पुत्र खेता सा॰ नायकाम्यां भावरघादि कुटुंब युताम्यां पूर्व दिग् प्रतोख्या मेघनादाभिधो मंदपः कारितः स्व श्री योर्थे ॥ सूत्रघार समल मंदप रिवनाद विरचितः ॥

## दूसरे आंगनमें।

(714)

॥ अं॥ संवत १६४७ वर्षे फालगुन मासे शुक्रपक्षा पंचम्यां तिथी गुरुवासरे श्री तपा गच्छाधिराज पातसाह श्री अकबरदत्त जगद् गुरु विरुद्ध घारक महारिक श्री श्री श्री श्र हीर विजय सूरीणामुपदेशेन चतुर्मु ख श्री धरण विहारे प्राग्वाट ज्ञातीय सुश्रावक सा॰ खेता नायकेन वर्हा पुत्र यशवंतादि कुटुम्बयुतेन अष्टचरवारिंशत् (१८) प्रमाणानि सुवर्ण नाणकानि मुक्तानि पूर्व दिकृसरक प्रतोली निमित्तमिति श्री अहमदाबाद पार्श्वे उसमा पुरतः ॥ श्रीरस्तु ॥

( 715 )

नमः सिद्ध श्री गणेशाय प्रसादात्। संवत १७२८ वर्षे शाके १५६४ वर्त्त माने जेठ सुदि १९ सोम जावर नगरे काठुइ गोत्रे दोसी श्री सूजा भार्या कथनादे सुत गोकलदास भार्या गम्भीरदे अमोलिकादे सुत रणछोड़ हरीदास प्रतिष्ठित श्री संडेरगच्छे भट्टारक श्री देवसुंदर सूरि प्रतिष्ठित उपाच्याय श्री—न सुंदरजी चेला रतनसी

( 716 j

सं॰ १७२८ मा॰ संहेरगच्छे उ॰ श्री जनसुंदर सूरि चेला रतन राणकपूर महानगर श्रीलोक्य दीपकाभिधाने ---।

(717)

संवत् १९०३ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरी दिने पूज्य परमपूज्य महारक श्री श्री कक्क सूरिभिः गण २१ सहिता यात्रा सफली कृता श्री कवल गच्छे लि॰ पं॰ शिवसुंदर मुनिना॥ श्री रस्तु॥

(718)

संवत् १९०३ वर्षे वैशाख सुदि ११ श्री जिनैश्वराणां चरणेषु । पं॰ शिवसुंदरः समागतः ।

## साद्डि।

यह ग्राम रैनपुरसे ३ कोस पर है।

(719)

स्वस्ति श्री ऋदि विद्विजया मंगलाभ्यदय श्री- अथ श्रीतृ—विक्रमादित्य समयात् - १६४८ वर्षे वैशः ख मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथी लामदासार गंगाजल निर्मलायां श्री उसवाल ज्ञाती कावेडिया गोत्रे साह श्री भारमल गृहे भार्या बहू श्री मेवाडी -- - तत्पुत्र साह श्री तारा चंदजी स्वर्गारुढो जातः तत्र बहू श्री तारादे १ बह श्री त्रिभवणदे २ बहू श्री असडवदे ३ बहू श्री सोभागदे ४ यहगत ---।

d

मारवाड़ के मालानी-परगने के नगरके पास पहाड़ों के बीच यह एक प्राचीन स्थान है।

( 720 )

संवत १६२१ --- पार्श्वनाथ जिन चैत्ये चतुष्किका कारापित आवक संघेन।

(721)

-- संवत १६३८ आशाढ़ सुदि २ गुरुवार ---।

(722)

संवत १६४२ भाद्रपद सुद्दि १२ सोमवार - - - राउछ श्री मेबराजजी विजय राज्ये - -।

(723)

र्शवत १६६६ भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया दिने शुक्रवासरे वीरमपुर श्री शांति-नाथ प्रासाद भूमि गृहे श्री खरतरगच्छे श्री जिन चंद्र सूरि विजयाधिराज आवार्य श्री सिंह सुरि राज्ये श्री संचेन छिखितं।

(724)

### उपाध्याय श्री ५ देवशेखर विजय राज्ये ॥

॥ ॐ॥ सं०१६ असाढ़ आदि ६० वर्ष भाद्रपद शुक्क पक्षे श्रो नविम दिने गुक्क बासरे श्री वीरशपुरवरे श्री पाश्वेनाय श्रा महाश्रीर स्वामी श्री पल्लीवाल गच्छे भहारिक श्री यशोदेव सूरि विजय राज्ये राउल श्री तेजसोजी विजय राज्ये कारित श्री संघेन पंडित श्री सुनि शेखरेण लिपीकृतं सुत्रधार दामा तत्पुत्र मना धना वरजांगेन कृतं ॥ धात्रोज सामा मेषा कला पुत्र कल्याण ॥ भानेज नासण श्री पाश्वेनाय श्री महावोरजी रक्षा शुमं भवतु

(720)

संवत् १६६८ वर्षे द्वितीय जासाढ़ शुक्क ६ शुक्क वासरे उत्तरा फालगुनी नक्षत्रे श्री तेजसिंहजी द्राज्ये श्रीतपागच्छे भहारक श्री विजय सेन सूरि विजय राज्ये लाचार्य श्री विजयदेव सूरि विजय राज्ये।

( 726

स्वस्ति श्री तथा मंगलमभ्युद्यश्च। संवत १६७८ वर्षे शाके १५४४ प्रवर्तमान द्वितीय आसाढ़ सुदि २ दिने रविवारे रावल श्री जगमालजी विजय राज्ये श्री पलिकीय गच्छे भहारक श्री यशोदेव सूरिजी विजयमाने श्री महावीर चैत्ये श्री संघेन चतुष्किका कारिता श्रो नाकोड़ा पार्श्वनाय प्रसादाद शुभं भवतु । उपाध्याय श्री कनक शेखर शिष्य पं॰ सुमति शेखरेण लिखित श्री छाज६ इदीव सेखाजी संघेन कारापिता सूत्र धारः ऊजल भात भाभा घडिता भवन कचरा- -।

#### छत्रीमें।

( 727 )

॥ अ ॥ श्रीमत् श्री जिन भद्र सूरि भृत्याणां बुजाश्रोदया । घन्याचार्यपदावदात-वदिताः श्री कीर्त्ति रताह्वया ॥ नम्त्रा नम्त्र सरोज रस्मणि विमा प्रोच्छासितां हिंद्वया । राजा नन्द करा जयंतु विलसत् श्री शंखबालान्वया ॥ - - - - -

## वालोतरा।

# श्री शीतलनाथजी का मंदिर धातु मूर्तियों पर ।

( 728 )

सं० १२३४ उग्रेष्ठ सुदि ११ सा० जणदेव आर्या जेउत पुत्र वीरा देवेन भात वाहड़ वीरदे श्रे यार्थमकारि प्र० देव सूर्रिकः। ( 729 )

सं॰ १८०१ वैशाष ८ श्री आदित्य नाग गोत्रे सघ॰ कुलियात्मजा सा॰ काम पुत्रे स - - पुत्र श्रेयसे श्री शांति विवं कारितं प्रति॰ श्री कक्क सूरिभिः।

( 730 )

सं० १५०१ वर्षे माच बदि६ बुधे उपकेश ज्ञाती आविणाग गोत्रे सा० कालू पु० बील्ला भार्या देवा आत्म श्रेयसे श्री श्रेयांस विवं कारितं श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य संताने प्रतिष्ठितं श्री कुंकुम सूरिभिः।

( 731 )

सं॰ १५०२ वैशाख सु॰ ७ दिने श्री उकेश वंशे सा॰ डीहा पुत्र सा॰ नाय - - -सहितेन स्वपुण्यार्थं श्री पार्श्व जिन विवंका प्र॰ श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरिभिः।

(732)

सं० १५०६ वर्षं कार्तिक सु० १३ गुरी उपकेश वशे वहरा गोत्रे सा०--- पुत्र हरिपाल भार्या राजलदे पुत्र सा० धरमा भार्या धनाई पुत्र सा० सहजाकेन स्विपतृ पुण्यार्थं श्री वासुपूज्य विवं कारितं। श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहें श्री जिन भद्र सूरि युगे प्रधान गुरुभिः प्रतिष्ठितः।

(733)

सं॰ १५०९ वर्षे - - उपकेश वंशे बहरा गोन्ने सा॰ - - - श्री सुमतिनाथ विवं कारिता श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहें श्री जिन भद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

( 734 )

सं० १५२५ वर्षे मार्ग शीर्ष बदि र शुक्रे श्री उपकेश ज्ञातीय त्री दूगड़ गोत्रे मं प्रमास पु॰ वछराज भा॰ कम्मी पुत्र सारंग सुदय वच्छाम्यां पितु पुण्यार्थं श्री कुंचुनाथ विवं कारिता प्र॰ श्री रुद्र पल्लीय गच्छे श्री देवसुंदर सूरि पहे भ॰ श्री सोम सुंदर सूरिभिः।

(735)

सं० १५३७ वर्ष वैषाख सुदि ७ दिने श्रो उपक्रेश वंशे व - रा गोत्रे अभयसिंह संताने सा॰ कृता भार्या लपमादे सा॰ डाहत्य श्रावकेण भा॰ पूराई पुत्र मरा जीवा देवादियुतेन श्री घर्मनाथ विवं का॰ श्री खरतर गच्छे श्री जिनमद्र सूरि पहें श्री जिनचंद्र सूरि पहें त्री जिन समुद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितः॥

भावहर्ष गच्छके उपासरेमें केशरियानाथजी का देरासर।

( 736 )

॥ ॐ॥ सं० १०६ —वैशाख बदि ५ ---- प्रतिमा कारितेति।

( 737 )

सं० १५३३ श्री माल फोफलिया गोत्रे सा० बूहड़ भा० नापाई पुत्र बुढाकेन भा० -कुटु बेन युतेन श्रीविमलनाथ विवं का० प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे श्री पद्मानन्द सूरि श्री -।

(738)

सं० १७१८ सा॰ रामजा सुत तेजसी श्री आदिनाथ विवं का॰ प्र० श्री विजय गच्छे वापणा सुमति सागर सूरिभिः आचार्य श्री ---।

## वाड्मेड्।

## गोपोंका उपासरा । धातुके मूर्तियों पर ।

(739)

स॰ १५२७ व॰ माह गु॰ १३ उ॰ सा॰ साल्हा भा॰ ह्वोसलदे पुत्र सा॰ गुण दत्ते न भा॰ गेलमदे पु॰ तिहणा गोपादि कु॰ युतेन श्रोसुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ तपागस्ले श्री सोम सुन्दर सूरि संताने श्री लद्दमीसागर सूरिभिः॥ श्री॥

(740)

सं॰ १५८॰ वर्षे वैशाष सुदि १३ गुक्के श्री श्री माल ज्ञा॰ म॰ डोरा भा॰ सपी सु॰ सं॰ हेमा भा॰ हमीरदे मं॰ भचाकेन भा॰ वमी सु॰ अमरा युतेन स्वश्रयसे श्री सुविधिनाथ वित्रेत्र श्री पु॰ श्री पुण्य रक सूरि पदे श्री सुमित रक्त सूरिणामुपदेशेन कारित श्रीतिष्ठतंच विधिना॥ श्रो॥

## यति इंद्रचन्दजीका उपासरा।

(741)

सं• १५१२ वर्षे घैशाष सुदि ५ श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रे० सहसा भा० भोली पुत्र जिन-दास महाजल युतेन स्वश्रेयसे श्री कुंघुनाथ विवं का० आगम गच्छे श्री हेम रत्न सूरिणा मुपदेशेन प्रतिष्ठितः॥

(742)

सं १५११ मा-शु - प्राग्वाट ज्ञा करहाकेन भा वर्जू सुत सा वीरा माणिक

बछादि कुटुंब युतेम पितृहय सा॰ चांपा श्रे योथं सुमित नाथ विवं कारितं प्र॰ तपा श्री सोम सुन्दर सूरि श्री मुनि सुन्दर सूरि पहें श्री रत्न शेखर सूरिजिः।

### बडा मन्दिर श्रीपाइवनाथजीका । सप्ता मण्डप।

( 743 )

ॐ नमी भगवते श्री पार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत १८५६ वर्षे माह सुदि ४ गुक्क प्रतिपदा तियौ सोम वासरे राठउड़ वंशे राउत श्री उदयसिंह श्री वाक् पत्राका नगर - - राज्ये कुपा - श्री त्रां - कीय सहिभिः ॥ श्री विधि पक्ष मुख्याभिधान युग प्रधान श्री पता श्री धम्मं मूर्त्ति सूरि अंचल गच्छीय समस्त श्री संधमें शांति श्रेयोधं श्री पार्श्वनाथ प्रासाद कारितः।

#### पञ्च तीर्थियों पर।

( 744 )

सं० १८०३ माह र्याद ५ शुक्रे श्री उदयपुर नगर वास्तव्य श्री सहस्र फणा पार्श्व-नाथजीकी घरिसातांता संघ समस्त मीणक बाई श्री शांतिनाथ पञ्च तीर्थ कारापितं तथा गच्छे पं० रूप विजय गणिभिः प्रतिष्ठितं च।

#### दुसरा मंदिर।

(775)

संवत १५४० वर्षे जेप्ठ सुदि १० सोमे श्री श्री माल ज्ञातीय वितामह रा० बस्ता वितामही कोल्हणदे सुत वितृस० पवा मातृ राज्रश्रेयोथं सुत सं० सहसा सागा सहदे धरणा एतं श्री आदिनाय मुख्यश्चतुर्विशति पहः कारितः पुनिम पक्षे साघु रतन सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठित शंडलि वास्तव्यः।

( 746 )

सं० १५२० श्री मूल संघेन भहारक श्री विजय कीर्त्त श्रें

#### सभा मंडप।

( 747 )

॥ ॐ॥ संवत् १६७६ वर्षे माघ सुदि १५ रवि वासरे खरतर गच्छ अहारक श्री जिन रतन - - पुष्य नक्षज्ञैः राऊत श्रा उदयसिंहजी विसरि विजय राज्ये जयराज्ये॥ श्री सुमतिनाथ रउ नववु कीउ श्रो संघ करायउ सूत्रधार पीसा पुत्र नता नववु कीउ। सूत्रधार नारयण नट संघ धन।

( 748

सं॰ १८२८ वर्षे मद्रपद छुणापक्ष ७ युघ - - वृहरखरतर गच्छे भहारक श्रीमगत सुर रावतजी था वाकीदासजी - -। जुहारसिंग विजय राजे थ्रो सुमतनाथजी-शिणगार कीधी - -।

( 749 )

॥ ॐ॥ संवत १३५२ वेशाख सुदि १ श्री बाहडमेरी महाराज कुल श्री सामंत सिंह देव कल्याण विजय राज्ये तन्नियुक्त श्रो करण मं॰ बीरामेल वेलाउल भा॰ मिगन मभुत बोधं अक्षराणि प्रयच्छति यथा। श्री आदिनाध मध्ये संविष्ठमान श्री विष्नमदंन

क्षेत्रपाल श्रीचउंड राज देवयो उमय मार्गीय समायात सार्थ उष्ट्र १० वृप २० उभया-दिप उर्हुं सार्थ प्रति द्वयो देवयोः पाइला पदे प्रियदश विशोप का॰ अहाँ हुँन ग्रहीत-व्याः। असौ लागो महाजनेन सामतः॥ यथोक्तं यह भिवंसुधा भुक्ता राजिभः सगरा-दिभिः। यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदाफलं॥१॥ छ॥

# मेडता

यह भी मारबाहका एक प्राचीन नगर है।

श्री आदिनाथजी का मंदिर-डानियोंका मुहल्ला ।

(750)

संवत १६७७ वर्षे ॥ वैशाख मासे शुक्क पक्षे तृतीयाया तिथी शनि रोहिणी योगे श्री मेडता नगर वास्तव्य श्री माल ज्ञातीय पालाणी गोत्रोय सं भोजा भार्या भोजलंदे पुत्रेण संघपति पेतसीकेन स्व॰ भा॰ चतुरंगदे पुत्र डुंगसी प्रमुख कुटुंच युतेन स्व श्री य से स्वकारित रंगदुत्तंग शिखर वहु श्रो ऋषभदेव विहार मंडन सपरिकरं श्रो आदिनाथ विवं कार्रितं प्रतिष्ठापितंच प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितंच लपागच्छे श्रीमदक्व्वर सुरन्नाण प्रदत्त - - क श्रो शत्रुं जयादि कर मोचक भहारक श्रो हीर विजय सूरि राज पहोदय पर्वत सहस्व किरण यमान युग प्रयान महारक श्री विजयसेन सूरिश्वर पह प्रभावक श्री श्रो मद्द जांहगीर साहि प्रदत्त श्रो महालपा विरुद्धारक श्रो महावीर तीथंकर प्रतिष्ठित श्री सुधर्म स्वामि पष्ट्धर - - सुविहित सूरि सभा शृंगार भहारक श्रो विजय देव सूरिंगः।

# सब धातुकी मूर्त्तियों पर

(751)

सं॰ १५३४ वर्षे आषाड़ सुदि २ गुरी भंडारी गोत्रे सा॰ वील्हा संताने मं॰ मायर भार्या सुहदे पुत्र स॰ अस्का भार्या छपमादे भातृ सांपायने श्रो कुंयुनाथ विवं कारितं श्रोयसे प्रति॰ संडेरग गच्छे श्रोईसर सूरि पहें श्री शांति सूरिभिः।

#### तपगच्छका उपासरा।

( 752 )

सं० १६५३ वर्षे चै० शु० १ श्री कुंयनाय विवं गांदि गोत्रे श्री—स॰ सुरताण भा० सवीरदे पुत्र सादूल --- श्री तपागच्छे श्री विजयसेन सूरि - - पं० विनय सुंदर गणि प्रतिष्ठितं।

## श्री पार्वनाथजी का मंदिर।

( 753 )

सं० १५२८ वर्ष फा॰ चिद्दि १३ श्रो माली श्रे॰ समरा भा॰ धर्मिण पु॰ श्रे॰ मूलू जा॰ श्र॰ काका भा॰ काउं पुत्री लापू नाम्न्या पु॰ सांगा भा॰ बाधी २० कुटुम्ब युत्रया श्री शांति विवं का॰ तपा श्री क्षेम सुन्दर सूरि - - ।

(754)

सं॰ १६७७ वर्षे अक्षय तृतीया दिने शनि रोहिणी योगे मेहता नगर वास्तव्य सा॰

लाषा ना॰ सरूपदे नाम्न्या श्री मुनि सुत्रत विवं कारितं प्रतिष्ठितं भहारक श्री विजय-सेन मूरीश्वर पह प्रभाकर जिहांगीर महातपा विरुद् विरुपात युग प्रधान समान सकल सुविहित सूरि सभा शुंगार महारक श्री ५ श्री विजय देव सूरि राजेंद्रैः।

# श्री वासुपूज्यजी का मंदिर ।

( 755 )

सं० १५३२ वर्षे उठेष्ठ बदि। १३ दुघ प्राग्वाट ज्ञा० श्रं० आसधर नार्या गागी सुत मदन दमा जिनदास गीवा पुत्र पीत्रादि सहितेन आरम श्रेयार्थे श्री श्रो शांतिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृहत्तपा गच्छे श्रो जिनरत्न सूरिशिः।

( 755 )

सं॰ १६८७ व॰ ज्येष्ठ सुदि १३ गुरी स॰ जसवंत सा॰ जसवंत दे पु॰ अचलदास केन श्री विजय चिन्तामणि पाश्वंनाथ विवं का॰ प॰ सपा श्री विजयदेव

# श्री धर्मनाथजी का मंदिर।

( 757 )

सं० १८५० वर्षं फाल्गुन सुदि १० वृधे ऊ० गुगलिया गोत्रे सा० चीरा प० सोहाकेन श्री आदिनाध विवं स्व श्रेयसार्थं संहर गच्छे प्रतिष्ठा श्री शांति सूरिभिः।

( 758 )

स॰ १४६९ वर्ष माघ सुदि६ रवी उन्हेश जा॰ टप गोत्रे सा॰ ललना भा॰ ललनादे पुत्र लपमा भाषां लाखण दे पुत्र दील्हा भाषां चील्हणदे पुत्र घडसी सक्दुम्बेन वासपूज्य विवं कारापितं श्री संडेर गच्छे श्री यशोभद्र सूरि संताने प्र० श्री सुमति सूरिभिः।

( 759 )

सं० १५१५ वर्षे आषाढ़ बदि १ दिने श्री उक्रेश वंशे घुल्ल गोत्रे सा॰ सार्टू छ जाया सुहवादे पुत्र स॰ पासा श्रावकेण भार्या द्ववादे पुत्र पूजा प्रमुख परिवार युतेन श्रीशांतिनाच विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरिभिः।

(760)

सं १५१७ धर्षं माह सुदि १० सोमे सोनी गोत्रे सा० धन्ना पुत्र सा० हिमपाल पुत्राभ्यां सा० देवराज खिमराजाभ्यां स्विपितृ पुण्यार्थं श्री श्रेयांस विवं कारित प्रति-ष्ठित तपागच्छ भट्टारक श्री हेम हंस पदे श्री हेम समुद्र सूरिभिः।

(761)

सं० १५१७ वर्षे माध सु॰ १३ रबी श्रीमाल दो॰ शिवा भार्या हेली सुत दो॰ घांईया केन भा॰ सलपू सु॰ दो॰ दासा संना कणेसी गांगा पौत्र कमल सीक भार्या चाडा दाया प्र॰ कुटुंबयतेन श्री शितल त्रिवं कारितं श्री मधूकरा खरतर - - -।

( 762 )

सं॰ १५५६ वर्षे चैत्र सु॰ ७ सोम प्राग्वाठ ज्ञातीय सा॰ चां (२) दरा भार्या संलपणदे पुत्र लोला सा॰ पीमा भा॰ पंतलदे --- सकुटुम्बयुतेन आत्म पु॰ श्री चंद्रप्रभ स्वामि विवं का॰ अंचल गच्छे श्री सिवांश सागर सूरि विद्यमाने रा॰ भाव वर्डुन गणीमा- मुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसंचेन ---।

(763)

सं०१५६८ वर्षे माघ सुदि ५ दिन श्री माल वंशे भांडिया गोत्रे सा० साहा पुत्र सा० भरहा सुत सा० नरपाल भा० नामल दे स्वपुण्यार्थं श्री श्री श्री श्रो श्रो वांस वित्रं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिन हंस सूरिभिः खरतर गच्छे।

(764)

सं० १५७२ वर्षे वैशाष सु० २ सोमवारे षट बड गोत्रे सा० सा - र - - - श्रीयसै श्री आदिनाथ विवं काराषितं श्री प्रभाकर गच्छे भट० पुण्यक्रीत्तं सूरि पहे भहा० श्री लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्ठितं।

( 765 )

सं० १५८१ वर्षे श्री विक्रम नगरे ऊकेश वंशे वादि-रा गोत्रै सा० तेमंजड सा० जीवास श्रावकेण भार्या नीषदे पुत्र जेवा काजी ताल्हण पंचायण भारमल सांदा नरसिंह सहितन श्री श्रो यांस विवं कारित - - ।

( 756 )

सं० १८६३ माच व सु० ५ - - पार्श्वनाथ विवं श्री विजय जिनेन्द्र सूरि - - ।

श्री आदिश्वरजी का नवा मंदिर।

(767)

सं०१५०० वर्षे फा० ब०३ वुधे। ओश वंशे बहरा हीरा भा० हीरादे पु॰ व० षेता

भा॰ षेतलदे पु॰ व॰ हियति पितृ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विवं कारितं श्रो खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि श्री जिन सागर सूरिभिः प्रतिष्ठिता ॥

( 768 )

सं॰ १५२७ वर्षं वैशाख बिद ६ शुक्र श्री माल ज्ञातीय पितामह वीरा पितामही वीरादे सुत पितृ ढाहा मातृ जासू श्रीयोधं सुत राजा मोज ठाकुर सो एतं श्री विमलनाय मुख्य चतुर्विशति पहः कारितः श्री पूणिमा पक्षे श्री साधुरत सूरि पहे श्री साधु सुंदर भूरीणामुपदेशेन प्रति॰ विधिना श्रो संचेन आंवरणि वास्तव्यः।

(769)

संधर १५७६ वर्ष माच सुदि १३ दिने वुघ वासरे स्तम्म तीर्थ वासी उन्नेश ज्ञातीय सा॰ पातल भा॰ पातलदे पुत्र सा जङ्गताभावां फते पुत्र सा॰ सीहा सहिजा भा॰ गुरी (१) पुत्र सा॰ पडलिक भा॰ कमला पुत्र सा॰ जीराकेन भा॰ पुनी पितृत्य सा॰ सीमा पापा विजा कुटुंब युतेन पितृ बचनात् स्वसंतान श्री वीर्षी श्री सुम्नितनाध विवं कारितं प्रति॰ तपागच्छे श्री सोम सुन्दर सूरि संताने श्री सुम्नित साधु सू० पट्टो श्री हेम बिमल सूरिभिः महोपाध्याय श्री अनंत हंस गणि प्र॰ परिवार परिवृत्ती।

( 770 )

संवत १६११ वर्षे घृहत खरतर गच्छे श्री जिन माणिक्यमूरि विजय राज्ये श्री माल झातीय पापड़ गोत्रे ठाकुर रावण तस्पुत्र उणगढमल तद्भार्या नयणी तस्पुत्र जीवराजेन श्री पार्श्वनाथ परिग्रह कारापितं - - धर्म सुंदर गणिना प्रतिष्ठितं शुभ भवतु । (771)

सं॰ १६७९ ज्येष्ट वदि ५ गुरी ओसवाल ज्ञातीय गणधर खोपड़ा गोत्रीय स॰ नामा भार्या नयणादे पुत्र संग्राम भार्या तोली पु॰ माला भार्या माल्हणदे पु॰ देका भा॰ देवलदे पु॰ कचरा भागां कउडमदे चतुरंगदे पुत्र अमरसी भागां अमरादे पुत्र रत्नसेन भी अर्थुदाचल श्री विमलाचलादि प्रधान तोर्थ यात्रादि सहुम्मं कर्म करण सम्प्राप्त संघपति तिलकेन श्री आस करणेन पितृह्य चांपसी भातृ अमीपाल कपूरचंद स्वपुत्र ऋषभदास सूरदास भातृत्य गरीवदास प्रमुख सस्त्रीक परिवारेण संपरूप जी कारित शत्रुजयाष्ट्रमोद्वारमध्य स्वयं कारित भवर विहार शृंगार हार श्री आदिश्वर विवं कारित पितामह बचनेन प्रिपतामह पुत्र मेघा कोक्ता रताना संमुख पूर्वज नाम्ना प्रतिष्ठितं श्री वृहत्खरतर गच्छाधीश्वर साधूपद्रवयारक प्रतिवोधित साहि श्रीमदक-वर प्रदत्त युगप्रधान पद धारक श्रीजिन चन्द्र सूरि जहांगीर साहि प्रदत्त युगप्रधान पद्धारक श्री जिन सिंह सूरि पह पूर्वाचल सहस्व करावतार प्रतिष्ठित श्री शत्रुं जया-ष्टमोतुर श्री भाणवट नगर श्री शांहिनाधादि विवं प्रतिष्ठा समयनि—रहसुधार श्री पार्थ प्रतिहार सकल भट्टारक चक्रवर्त्ति श्री जिनराज सूरि शिरः शृंगार सार मुक्टो-पमान प्रधानैः।

( 772 )

सं० १६०० वर्ष द्वि० चै० सित द गुरी गोलकुंडा वा० सा० मेघा भा० मीहणदे सुत सा० नानजी नाम्ना श्री मुनि सुझत विवं का० प्रतिष्ठितं तपाधिपति परम गुरु महारक श्री विजय सेन सूरि पहालङ्कार पतिस्याहि श्री जहांगीर प्रदत्त महातप विरुध घारि श्री विजयदेव सुविभिः।

# चिंतामाणि पार्वनाथजीका मंदिर।

( 773 )

सं॰ १६६८ वर्ष माघ सुदि ५ शुक्रवारे म्हाराजा धिराज महाराज श्री सूर्य सिंह विजय
राज्ये श्री उपकेशि ज्ञातीय छोढा गोत्रे स॰ टाहा तत्पुत्र स॰ राय मल्ल भार्या रंगादे
तत्पुत्र स॰ लाषाकेन भार्या लाडिमदे पुत्र ॥ वस्तपाल सहितेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारित
प्रतिष्ठित श्रीमत श्रीवृहत्स्वरतर गच्छे श्री आद्यपक्षीय श्री जिन सिंह सूरि तत्पहोदयादि
मार्त ह श्री जिन चंद्र सूरिंभिः ॥ शुभंभवतु ॥

#### पंचतीर्थयों पर

774 )

सं० १८७१ वर्षे माघ सु० १३ बुघ दिने ऊकेश वंशे वापणा गोत्रे सा० सोहंड सु० दाद भा० - - ण पितृ -- निमित्तं श्री शांतिनाध विवं का० प्र० उएसगच्छे श्री देव गुप्त सूर्राभः।

( 775 )

सं० १५१० जैष्ठ सु० ३ दिने प्राग्वाट पोपिडिया वासिया तीरा भा० थीरी पुत्र सा० डुंगर श्रातृ सा० खेतिस सहसा समरंदे घारकमी भार्या जासिल जल भाई कर्मादि कुटुम्ब युतेन श्री मुनि सुत्रत (२) विवं का० प्र० तथा श्री सोमसुन्दर सूरि श्री मुनिसुन्दर सूरि श्री मुनिसुन्दर सूरि श्री सहसेखर सूरि पटे श्री रहारोखर सूरिभिः।

(776)

सं॰ १५२९ वर्षे माच विदि ५ रवी ऊकेश ज्ञातीय श्री दणवट गोत्रे सा॰ भीम भा॰ प्रसमादे पु॰ - - - दि कुटुंब युतेन श्री कुं घुनाच विवं का॰ प्र॰ श्री धर्मघोष गच्छे श्री प्रज्ञा शेखर सूरि पहें श्री पद्मानन्द सूरिभिः।

(777)

सं० १५३२ जैच्ठ सुदि १३ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय सा० मही श्री भा० राणी सुत हीर भा० भरमी नाम्न्या स्व श्रीयार्थं श्री सुविधिनाय विवं का० प्र० तपा श्री रतन शेखर सूरि पहालंकरण श्री लक्ष्मी सागर सूरिभि: ॥ श्री ॥

(778)

सं० १५8७ वर्षे वैशाख सुदि २ सोमे श्री काष्टा --- म॰ श्री सोम कीर्सि आ॰ श्री बिमलसेन नारसिंह ज्ञासीय बोरठेच गोत्रे सा॰ पेईया भा॰ खेइं पुत्र सा॰ भीमा जा॰ प्रटी श्री आदि -- कारापितं नित्यं प्रणमसि ।

( 779 )

सं० १४५२ वर्षे माध सु० ५ प्रा० ज्ञा० सा॰ पुंजा भार्या रमक पुत्र - सोमकेन भा० गीरी पुत्र सा॰ हर्षादि कुटुम्य युतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तथा गच्छे श्री सोमसुन्दर सूरिभिः श्री इन्द्रनन्दि सूरि श्री कमल कल्स सूरिभिः।

(780)

सं॰ १६५६ धर्षे वैशाष मासे सित ३ दिने रिववारे ऊक्नेश वंशे लोढा गोत्र संघवी टाहा भार्या तेजलदे पुत्र रा॰ रायमल्ख भार्या रंगदे पुत्र सं॰ जयवन्त भीमराज सयो भैगिनी सुश्राविका वोरा नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रो अजित नाथ विवं कारित प्रतिष्ठित श्रा चतुर्विशति जिन विवं प्रसिष्ठित श्री वृहत्खरतर गच्छे श्री जिन देव सृरि तत्पहें श्री जिनहंस सूरि तत्पहालङ्कार विजयमान श्रीजिनचंद्र सूरिमि सकल संचेन पूज्यमान आचन्द्रार्क नन्दतात् शुभं भवतु॥

## कडळाजां का मंदिर।

(781)

संवत १६८४ वर्षे माच शुदि १० सोमे सच हरपा भा० मीरा दे तत् पु० संघवो जस-वंत भा० जसवंत दे तत्पुत्र सं० अचलदासरं० शामकरण कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे भट्टारिक क्षी विजय चंद्र सूरिभिः।

#### महावारजां का मंदिर।

( 782 )

सं० १६५३ वर्षे वै॰ शु० १ बुधे श्री शांतिनाथ विवं गादहीआ गोत्रे सं० सुरताण भा॰ हर्षमदे पु० स० हांसा भा० लाहमदे पु० पदमसी कारितं प्रसिष्ठतं श्री तपागच्छे श्री हीर विजय सूरि पहें श्री विजयसेन सूरिभिः॥ पं० विनय सुन्दर गांणः प्रणमति ॥ रस्तु॥

( 783 )

॥ ॐ॥ संवत १६८६ वर्षे वैशाख सु॰ ८ महाराज श्री गर्जासंह विजयमान राज्य मेडता नगर वास्तव्य क्षोसवाल ज्ञातीय सुराणा गोत्रे वाई पूरा नाम्न्या पु॰ सक-

र्मणादि सपरिवार - श्री सुमितनाथ विवं कारित प्रतिष्ठित तथा गच्छाधिराज प्रहारक श्री बिजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्टिताचार्य श्री श्री श्री श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिकर परिवृतैः॥

( 784

संवत १६७७ वर्षे वैशाल मासे अक्षय तृतीया दिवसे श्री मेहता वास्तव्य उ० ज्ञा॰ समदंडिआ गोत्रीय सा॰ माना भा॰ महिमादे पुत्र सा॰ रामाकेन भातृ राय संगच्छात भा॰ केसरदे पुत्र जईतसी उपमीदास प्रमुख कुद्ं य युतेन श्री मुनि सुव्रत विवं का॰ प्र॰ तपा गच्छे महारक श्री पं श्री विजय सेन सूरि पहालङ्कार भ॰ श्री बिजय देव सूरि सिहैं।

(715)

सं० १६९० ज्येष्ट षदि ५ गुरी श्री स्नोसलघाल ज्ञातीय गणघर चोपड़ा गोत्रीय सक् कचरा भार्या कउढिमदे चतुरगदे पुत्र सक अमरसी भाव अमराटे पुत्ररत्न सक अमी-पालेन पितृत्य चांपसी वृद्ध भातृ सक आसकरण लघु भातृ कपूरचन्द स्वभार्या अपूर वदे पुक गरीबदासादि परिवारेण श्री अजितनाथ विक काव प्रकृत खरतर गच्छा-धीश्वर श्री जिनराज सूरि सूरिचक्रवर्ति॥

(786)

पह प्रभाकरें श्री अकथर साहि प्रदत्त युग प्रधान पद प्रवरेः प्रति वर्षाषाढीया प्राहिकादि षामोसिका अमारि प्रवर्त कैः श्री-तं तीर्थाद्धि मीनादि जीव रक्षकैः श्री रात्रुंजयादि तीर्थकर मोचकैः। सर्व्यंत्र गोरक्षा कारकैः पंचनदी पीर साधकैः युग प्रधान श्री जिन चन्द्र तृरिणः आचार्य श्री जिन सिंह सृरि श्री समय राजोपाष्याय॥ वा॰ हंस प्रमोद वा॰ समय सुन्दर वा॰ पुष्य प्रधानादि साधु युतैः।

( 787 )

संबत १६७९ ज्येष्ठ धदि ५ गुरुवारे पातसाहि श्री जिहांगीर विजय राज्ये साहियादा साहिजहां राज्ये ओसवाल ज्ञातीय गणघरचोपड़ा गोत्रीय स॰ नामा भार्या नयणादे पुत्र संग्राम भा॰ तोलो पु॰ माला भा॰ माल्हणदे पु॰ देका भा॰ देवलदे पु॰ कचरा भा॰ कउडिमदे पु॰ अमरसी-भो॰ अमरादे पुत्ररत्न संप्राप्त श्रो अर्बुदाचल विमलाचल संघपति तिलक कारित युग प्रधान श्री जिन सिंह सूरि पह नंदि महोत्सव विधिध धर्म कर्त्तव्य विधायक स॰ आस करणेन पितृव्य चांपसी भातृ अमीपाल कपूरचन्द स्वभार्या अजाइबदे पु॰ ऋषमदास सूरदास भातृत्य गरीबदासादि सार परिवारेण श्रे योर्थं स्वयं कारित मर्माणीमय विहार शृंगारक श्री शांतिनाथ विंवं कारित प्रति-िठतं श्री महावीरदेव - - - परंपरायत श्री वृहत्खरतर गच्छाधिप श्रीजिन भद्र सूरि संतानीय प्रतिशोधित साहि श्री मदकव्यर प्रदत्त युग प्रधान पदवीधर श्री जिन चंद्र सूरि विहित कवित काश्मीर विहार वार सिंदूर गर्जणा विविध देशामारि प्रवर्त्त क जहांगीर साहि प्रदत्त युग प्रधान पद साधक श्रीजिनसिंह सृि पहोत्तं स एवध श्री अम्बिका वर प्रतिष्ठित श्री शत्रंजयाष्ठमोद्वार प्रदर्शित भाण वडमध्य प्रतिष्ठित श्री पार्श्व प्रतिमा पीयूष वर्षण प्रभाव बोहित्थ वंशमण्डन धर्मसी धारलदे नन्दन भट्टारक चक्रवर्त्ति त्री ।जनराज सूरि दिन करैं: ॥ आचार्य श्री जिन सागर सूरि प्रभृति यति राजैः ॥ सुत्रधार सुजा । प्रतिष्ठितं भट्टारक प्रभु श्री जिन राज सूरि पुरंदरेः श्रा मेडता मगर मध्ये।

# ऋोसियां

श्रीसियां एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, विशेषकर ओसवालों के लिये यह तीर्थ है। यहां पर बहुनसे प्राचीन कीर्ने चिन्ह विश्वमान है। शासन नायक श्री महा-बीर स्वामीके मन्दिरका कुछ दिनसे जीर्जोहार का कार्य चल रहा है। सचियाय देवी का मन्दिर भी बहुन जीर्ण हो गया है और भी बहुनसे प्राचीन मंदिर इधर उधर दूटे फ्टे पड़े हैं और समियमें एक छोटी हूं गरी पर मुनियों के अनशनके स्थान पर चरण प्रसिष्ठित है।

## मंदिर प्रशस्ति ।

( 788 )

॥ अँ॥ जयित जनन मृत्यु ध्याचि सम्बन्ध शून्यः परम पुरुष संद्धः सर्वविस्सर्थं दशीं। ससुर मनुज राजामीश्वरोनीश्वरोपि, प्रणिहित मितिभिष्यं स्मर्थिते योगिवप्य्यैः॥ १॥ भिष्या द्वान घनान्धकार निकरावष्ट्रद्य सद्योध दृग्दृष्ट्या विष्ट्रपम्पुद्धस्त चन्युणः प्राणमृतां सर्वदा कृत्या नीति मरीचिभिः कृत युगस्यादी सहस्रां शुब्दमातः प्रास्तरमास्तनोतु भवतां भद्रं सन्भिः पुषः॥ २॥ यो गोर्वाण सर्व-भिद्धं भिहितां शक्ति मश्रदृधा नः क्रूरः क्रोड़ा चिक्रीप्यां कृत - - - - वृद्ध - - - - मुष्ट्या यस्याहतां सौ मृति भित इयता नामरत्वं यती भूत्युण्येः सत्युण्य वृद्धं वितरत् भगवान्यस्स सिद्धार्यं सूनुः॥ ३॥ स्वामिनिकं स्विनित्रां शास्त्र सन्यास्त्रात्मा क्राहं - - - नस्यावसाने - - - उत महशो काचिद्दन्याय देषा इत्युद्भानतरात्मा हिर मित अयतः सस्य जेशच्य नीचैर्यत्पादांगुष्टकोद्याकनक अगपतौ प्रेरिते व्यांत्सवीरः॥ २॥ श्री मानासीत्प्रभुरिह भृति - - - यैक वीर स्त्रेलोद्येयं प्रकट महिमा राम नामासयैन चक्रे

शाकं दुढनरमुरी निर्द्धालिङ्गनेषु स्वयं यस्या दशमुख वधीत्पादित स्वास्थ्य वृत्तिः ॥ ५ ॥ तस्या कापत्किल प्रोमणालक्ष्मणः प्रतिहारताम् ततोऽभवत् प्रतोहार वंशो-राम समुद्भवः ॥ ६ ॥ तद्वंशे सवशी वशी कृत रिपुः श्री वत्स राजोऽनवत्कीर्त्ति व्यंस्य तुषार हार विमला ज्योत्स्नास्तिरस्कारिणी नस्मिन्मामि सुखेन विश्व विवरे नत्वेव तस्माद्वहिन्निर्गन्तुं दिगिभेन्द्र दन्त मुसल व्याजाद कार्ष्यानमनुः ॥ ७॥ समुदा समुदायेन महता चमूः पुरा पराजिता येन - - - समदा॥८॥ - - समदारण तेनावनोशेन कृता भिरक्षैः सद्ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्धैः। समेतमेतस्प्रियतं पृथिव्या मूकेशनामास्ति पुरं गरीयः॥९॥ --- सक्रान्तं परै: --- मित्र श्री मत्पालितं यन्महोभुजा। तस्यान्तस्तपनेश्वर स्य प्रथन विभुद्ध शं शुभुनामभूस्पृम्दृगराज कुंजर युतं सद्वैजयन्ती छतम् किं कूटे हिम - - - सृत रति - - - ॥ १० ॥ तद कार्यं तार्यं घचसा संसार - - - या ॥ ११ ॥ क्वचित् - - - रबुद्धयोधिकम घोयते सायवः वर्वाचरपर, परीयसौ प्रकटयन्ति धर्म स्थितिम्। वर्वाचन्तु भगवत्स्तुतिं पश्चित्रयन्ति यस्या जिरे - - - - - - -ध्वनित्रदेव गाम्लोर्घत ॥ १२ ॥ बोक्षणे क्षणदां स्वस्य वर्णतक्ष्मी विवश्चिताम् । युद्धि-भंबरपवद्मास्ते यत्र पश्वनत्यदः सदा ॥ १३ ॥ आचार्यादेव्वंबन यन - - नित - - -मुच्चैः सद्योव - - म - पयार्थः प्रतिष्वान दण्डम् सत्यं मन्ये यहु दित भिलोबा वादीतस-मन्तारसीयं भूयः प्रकट महिमा मण्डपः कारितीत्र ॥ १४॥ - - - कि चान्ह - - - - -यिकार त्रैव ----- द्वः । तारापितं वेन सुत्रंश भाजा सद्दानस माणित मार्गणेन ॥ १५ ॥ पुत्रस्तस्था भवत्सोम्बो विणिम्जिन्दक संज्ञितः । इन्दुयत्कान्ति - - -लयः ॥१६॥ - - - चदुह्नरा - - ह्वा प्रसाद युक्ता स्त्रवशो तिरामो। सदानु सत्री स्वपति नदी नं मार्गणावात - - - तर्गा ॥१०॥ तस्मातस्यामभूदुर्मा त्रिवर्ग - - - - -- - - - - - ।। १८ ॥ यन्नाकारि सितेतरच्छवि - नत्त्रा दिनं याचिते ध्वर्थे न्नारिधं जनरिप प्रतिगतं यद्गेहमभवरिधतं। किं चान्यद्भवने दरोरु सरिस ध्याप --नीर नीर दिसत "" ॥ १९॥ जिनेन्द्र धर्म पुति युक्त " योनयो

| """तावे ""कुमतेर्मनागि । मि""। वंसतोपिहि मण्डलेथवान सन्मणीनां                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| भवतीहकाचता ॥२०॥ यदि यादि "संज्ञिता"                                                    |
| जाकलाविष ॥ २१ ॥ तत्र ब्रह्म वौ स्वर्गा सम्प्राप्ते तन्महिलया । दुर्गया पृतिमा कारि स   |
| च्यामिन ॥ २२ ॥ आम्रकात्सर्वदे व्यातु यत                                                |
| प्रित दिनमिति मिवागमे ॥प्रित दिनमिति                                                   |
| या कार्यं पूर्ति विद्यते यद्वद्धिकं ॥ ध्यैर्ध्यवन्तो पिये त्यन्तं भीरबः परलोकतः । भोगि |
| हिको " च्छा दूरगाः॥ ति " यछा                                                           |
| बतत्स भिः पुन्रयं भूमण्डनो मण्डपः। पूर्वस्यां ककुभि त्रिमारा                           |
| विकलः सन्गोष्ठिकानु जन्दक मतदु व्य                                                     |
| कृतीय "" नेन जिनदेव धाम तत्कारित पुनरमुख्य भूषणं। मत्स दृग्दृश्यते """                 |
| द्वेजयत्री भूजयन्त ॥ संवत्वर दशशत्यामचिकायां वत्तरे स्त्रवो दशभिः                      |
| फाल्गुन शुक्क तृत्रीया भाद्र पदाजा सं० १०१३                                            |
| र्थाम ॥ प्राजापत्यं दघदपि मना गक्षत्राछो पर्योमी शंखं चक्रं स्फुटमापव                  |
| करोवः पाया "भुवन गुरुन्नित ॥ भावद्गीगर्हे वन्हिग्गुर                                   |
| भर विन मन्मूईभिद्धांय्वंते घोयात्रनमेरुम्मरुभिन्नि ति युते ।                           |
| वशिखमुखच्छेद " श्रो मद्व दशा पूच नित्यमस्तु ॥ जयतु                                     |
| भगवांसताव कितान की त्तिनिर्न रीति वपुः सदा॥ यसमादस्मिनिजम्मन्यवरि पति                  |
| पति श्री समा प्रकट सुतारनो सूत्रघारत्व                                                 |
| विवति । दित मिदं।                                                                      |

#### तोरण पर।

( 789 )

सं० १०३५ छाषाढ़ सुदि १० आदित्य वारे स्वाति नक्षत्रे श्री तोरणं प्रतिष्ठापिमिति

#### स्तम्भ पर।

( 790 )

संर १२३१ मार्ग सुदि ५ वांघल पुत्र यशोधर बोहिन्य मूला देवि - - -।

#### २४ माताके पट्ट पर ।

(791)

सं १२५८ कार्तिक सु १२ सुचेत गुत्री सहिदग पूत्रैः राशु दरदी सुखदी सल्ल सर्व प्रसादै चतुर्वि शित जिनः मातृ पहिका निज मातृ जन्हव श्रेयोर्थ कारिता श्री कक्क सूरिभिः प्रतिष्ठिता।

# मृर्तियों पर।

(792)

सं॰ १०८८ फाल्गुन बदि २ श्री नागेन्द्र गच्छे श्री बासदेव सूरि संघ नानेतिहड़ 'यार्थ' राखदोत्र कारिता।

( 793 )

सं॰ १२३४ वैसाख सुदि १४ मंगल। नागदेव वर्षा शामपद घनाय शोघं। भार्या यशोदेव्या त्रामर्थे पोधं पदे। ( 794 )

सं० १२३४ वैशाख शुक्क १४ मंगलबार सार्व्यदेव सुत नागदेव तत्सुतेन पारी पारेन जिन तुन्नित सादेव मणि कुतेन।

( 795 )

सं॰ १८३८ वर्षे आषाढ सुदि ६ शुक्रे मोढ़ वास्तब्य सा॰ डा-भायो यससारदे भायो सूमछदे सुत साहूण सामल पितृ मातृ श्रेयार्थं ठ० महिपालेन श्री पार्श्वनाथ विव कारितं आगम गच्छे श्रो जय तिलक सृरि उपदेशेन।

(796)

सं॰ १४६२ वर्षे वैशाख विद ५ श्री कोरंटकीय गच्छे सा॰ ३० शंष बालेचा गोत्रे सा॰ वास माल भावां लक्ष्मीदे पुत्र ३ प्रता मिहा सूरांयाभी पितृ श्रोयसे श्री संभवताय विवं कारितं पुताकेन का॰ प्र॰ श्रो सावदेव सूरिभिः।

( 797 )

सं० १५१२ वर्षे फाल्गुन सुदि द शानि श्री उसम से० नार्या माणिकदे सुत रणाग्र भार्यायां ४० पिघा भार्या चां सुतयो याते जूखाण श्री कुंचुनाच विवं कारितं प्रतिष्ठित श्री वृहद् सपापंकज श्रो बिजय तिलक सूरि पहें श्री विजय धर्म्भ सारे श्री भूयात्॥

( 798 )

सं० १५३४ वर्षं माघ सुदि ५ दिने सीढ ज्ञातीय मंत्रि देव वकु सुत मंत्रि सह साइ-ताभ्यां श्री धर्मा नाथ विवं पित्रो श्रेयसे प्रतिष्ठित श्री विद्याधर गच्छे श्री हैम प्रभु सूरि मंडलिराभ्यां कृतः। ( 799 )

सं० १५२९ वर्षे माघ सु॰ ५ गुरी गंघार वास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय सा० शिवाभार्या माणिक्यदे नाम्नी तयो सुत सा० लोजकेन भा० भम्मादे धर्मादे नाम्नी युतेन
स्थमात्री श्रेयसे श्रो विमल नाथ विवं कारितं प्रतिष्ठा श्रो वृहत् तपा पक्षे श्रो उदय
सागर सूरिभिः।

(800)

सं० १६१२ वैद्याख सुदि ५ दिने क्षी छालूण करापित ।

( 801 )

स॰ १६८३ ज्येष्ठ सु॰ ३ कहुया मित गच्छे भादेया पुत्री राजवाई केन श्री सम्भव वित्र सा॰ तेजपार्टन प्र॰।

(802)

संवत् १७५६ वर्षे आषाढ़ सुदि १३। रिववार शुभ दिने श्री वृहत् खरतर गण्ड भहारक श्री जिन राज सूरि। गणे शिष्य - - - ।

नींवमें प्राप्त मूर्त्तिके द्वेट चरण चौकि पर।

( 803 )

ॐ संवत् ११०० मार्गशिर सुदि ६ ----- सालीभद्र ---- देव कर्म श्रोयोधं कारित जिनेत्रिकम् ---।

# श्री सचियाय माताका मंदिर।

(804)

सं० १२३६ कार्तिक सुदि १ बुधवारे अदो ह श्री केल्हण देव महाराज राज्ये तरपुत्र श्री कुंमर सिंहे सिंह बिक्रमे श्री माडव्य पुराधिपती - - दिनकान्त्रीय कीर्ति पाल राज्य वाहके तद्भक्ती श्री उपकेशीय श्री सिंज्ञका देवि देव गृहे श्री राजसैवक गृहिलंगो क्रय विषयी धारा वर्षेण श्री क संस्थिका देवि मिक्त परेण श्री संस्थिका देवि गोष्ठि-कान् नाणत्वा तरसमझ तह्यं व्यवस्था लिखापिता। यथा। श्री सस्थिका देवि द्वारं भोजकैः प्रहरमेकं यावदुद्वाद्य द्वार स्थितम् स्थातव्यं। मोजक पुरुष प्रमाणं द्वादश वर्षीयोत्परः। तथा गोष्ठिकैः श्री सस्थिका देवि कोष्ठागारात् मुग मा। । । पृत कर्ष १ मोजकैम्यो दिनं प्रति दातव्यः ॥

( 805 )

संवत् १२३१ चैत्र सुदि १० गुरी घोर बड़ांशु गोर्ज साधु बहुदा सुत साधु जाएहण तस्य भार्या सूहवं तयोः सुतेन साधु मारूहा दोहित्रोन साधु गयपालेन—सिच्चको देवि प्राप्ताद कर्मणि चंडेका शीतछा श्री सच्चिका देवि क्षेमं करी श्री क्षेत्र पाछ प्रतिमाभिः सहितं जंघा घरं आत्म श्रीयार्थं कारितं।

( 806 )

संवत् १२४५ फालगुन सुदि ५ अखेह श्री महाबीर रथशाला निमित्तं पास्हिया धीय देव चन्द्र खघू यशोधर भार्या सम्पूर्ण श्राविकया आत्म श्रीयार्थ आत्मीय स्वजन वर्गा समन्तेन स्वगृहं दत्तं । ( 807 )

सं १२१५ फाल्गुन सुदि ५ अखेह श्री महाबीर रथशाला निमित्तं -----पाल्हिया धीत देव चंड वधू यशधर भार्या सम्पूर्ण श्राविकया आतम श्रीयार्थं समस्त गोष्ठि प्रत्यक्षं च आत्मीया स्वजन वर्ग्ग समतेन आत्मीय गृहं दत्तं।

# हुगरीके चरण पर।

(808)

सं० १२४६ माघ अदि १५ शनिवार दिने श्री मजिजनभद्रोपाध्याय शिष्यैः श्री कनक अभ महत्तर मिश्र कार्योटसर्गः कृतः ।

#### पाली।

यह भी मारवाइका एक प्राचीन स्थान है। यहांके लैख पण्डित रामानन्दजीने संग्रह किया है।

# नोंछखा मंदिर।

(809)

संवत् १९४४ वैशास बदि ७ पहिलका चैत्ये वीर ।

(810)

संवत् १९४४ ज्येष्ठ वदि ४ शीघरेल -- -- ।

(811)

संवत् १९४२ माच सु॰ १९ वीर उल्लदेव कुलिकायां पुल्लं भाजिताभ्यां सांत्याप्त कृतः श्री ब्राह्मी गन्छां प्रदेवाचार्येन प्रतिष्ठितः ।

( 812 )

संवत् १९५१ आसाह सुदि द गुरी ---।

(813)

॥ अं॥ संवत् १९७८ फालगुन सुदि १९ शनी श्री पल्लिका श्री वीरनाथ महा चेत्ये श्री मदुद्योतनाचायं महेशवराचार्यामनाय देवाचार्य गच्छे साहार सुत धार सधण देवी सयोर्मस्य धनदेव सुत देवचन्द्र पारस सुत हरिचन्द्र।भ्यां देव चन्द्र सार्या वसुन्यरिस्तस्या निमित्तं श्रो ऋपभ नाथ प्रथम तीर्थंकर विवं कारितं गोत्रार्थं च मंगलं महावीरः।

( 814 )

30 । संवत् १२०१ ज्येष्ठ षदि ६ रत्री श्रो पिल्लकार्या श्री महात्रीर चैत्ये महामात्य श्री आनन्द सुत महामान्य श्रो पृथ्वो पालेनात्मश्रीयोधे जिन युग्छं प्रदत्तम् श्री अनन्त नाथ देवस्य ।

(8)

अं। संवत १२०१ ज्येष्ट वाँद ६ रवी श्रो पल्लिकायां श्री महावीर चैत्वे महामान्य श्री आनन्द पुत महामान्य श्रो पृथ्वी पालेनात्म श्रेयोर्थ जिन युगलं प्रदत्तम् श्री विमल नाथ देवस्य । (816)

सं• १५ - - सुदि ३ सा - - - - का॰ साः सद्या - - स्व श्रेयसे श्रो कुंधनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री भिन्नमाल गच्छे।

( 817 )

संवत् १५०६ वर्षे भाद्र सुद्धि ५ स्वी - - - ।

(818)

सं० १५१३ माघ सुदि ३ दिने उक्तेस सा० मदा भा० वालहदे पुत्र सा० क्षेत्राकेन भा० सेलखू भातृ हेमा कान्हर मल प्रमुख कुटुंब युतेन श्रो अजित नाथ विवं का० प्र० तपा श्री रत्न शेखर सूरिभिः।

( 819 )

सं० १५२८ वर्षे माह सु० ५ रबी ऊ० भोगर गो० सा० राणा भा० रत्नादे पु० चाहड़ भा० रहुणे पु० खरहथ खादा खात खना चितृ श्री नेमिनाथ विवं कारि० श्री नागेन्द्र गच्छे प्रतिष्ठित श्री सोम रहन सूरिभिः।

( 820 )

संवत् १५३२ वर्षे चेंत्र सुदि ३ गुरु ऊ॰ गुगलिया गोत्र सा॰ खीमा पुत्र काजा भा॰ रतमादे पु॰ वरसा नरसा थादा भार्या पुत्र सहितेन स्व श्रेयसे श्री संहर गच्छे श्री जिशो भद्र सृदि संताने श्री चंद्र प्रभ स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सालि सू - - ।

( 821 )

सं १५३४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० श्री ऊकेश वंशे गणघर गोत्रे साधु पासड़ भार्या छखमादे पुत्र सा॰ मोजा सुश्रावकेण भातृ सा॰ पदा तत्पुत्र सा॰ कोका प्रमुख परिवार सिंहतेन स पुण्यार्थं श्री संभवनाथ विवंकारित प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन अद्र सुरि पहे श्री जिन चन्द्र सूरिभिः॥

(822)

सं॰ १५३८ वर्षे फागुन शु॰ २ गुरी ऊ॰ घृदालिया गोत्रे च ऊ॰ सा॰ सिवा मा॰ सहागदे पुत्र सा॰ देवाकेन भार्या दाड़िमदे पुत्र आसा भार्या ऊमादे इत्यादि ब्हुटुंब युतेन स्व श्रेयसे श्री संभवनाथ विवं का॰ प्रति॰ श्री सूरिभिः श्री वीरमपुरे।

( 823 )

संवत् १५३६ वर्षे फाल्गुन सुदि ३ रबी फीफलिया गोर्जे सा॰ मूला एव देवदल भार्या साह पुत्र सा॰ वरु श्रावकेण भार्या नामल दे परिवार युतेन श्री आदिनाथ विद्यं श्रोयसे कारितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरि पहे श्री जिनवन्द्र सूरि श्री जिन समुद्र सूरि प्रतिष्ठितं।

( 824 )

संवत् १५५५ वर्षे जेष्ठ बांद १ शुक्के उकेस न्यासीय काकरेचा गोत्रे साह जारमल पुः ऊदा चांपा ऊदा भा॰ रूपी पु॰ वाला खंतावाला भा॰ वहरङ्गदे सकुटुंब श्रे॰ उदा पूर्व पु॰ श्री चंद्र प्रभ मूलनायक चतुर्विशति जिनानां विवं कारितं प्रतिष्ठित श्री संहेर गच्छे श्रो जसो भद्र सूरि सन्ताने श्री शांति सूरिभिः।

(825)

सम्वत् १६८६ वर्षे वैशास सुदि द शनी महाराजाधिराज महाराज श्री गज सिंह बिजय मान राज्ये युवराज कुमार श्री अमर सिंह राजिते तत्प्रसाद पात्र चाहमान वशावतन्स श्री जसवन्त सुत श्री अगन्नाथ शासने श्री पाली नगर वास्तव्य श्री श्री माल ज्ञातीय सा॰ मोटिल भा॰ सोभाग्यदे पुत्र रत्न सा॰ डुंगर भाखर नाम आतृ द्विंग सा॰ डुंगर भा॰ नाथदे पुत्र सा॰ रूपा रायसिंह रतन सा॰ पीत्र सा॰ टीला सा॰ भाखर भा॰ भाखरदे पुत्र इंसर अरोल प्रमुख कुटुंव युतेन स्व द्वव्य कारित नवलखारुय प्रसादोर्यार श्री पार्श्वनाथ विवं सपिरकरा स्व श्री यसे कारितं प्रतिष्ठापितंत्र स्व प्रति-ष्ठायां प्रतिष्ठितंत्र श्रीमदकवर सुरत्राण प्रदत्त जगद्गुरु विरुद्ध धारक तपा गच्छाधि-राज महारक श्री हीर विजय सूरि पह प्रभाकर महारक श्री विजयसेन सूरि पहालंकार भहारक श्री बिजय देव सृरितिः स्वपद प्रतिष्ठिनाचार्य श्री विजय सिंह प्रमुख परिकर परिकरितेः औं श्री पल्लीकीये द्योतनाचार्य गच्छे ब्रद्धी मादा मादा की तथोः श्री यार्थ लखमण सुत देशकेन रिखननाथ प्रतिमा श्री वीरनाथ महाचैत्ये देवकुलिकायां कारित ॥

(826)

संवत् १६८६ वर्षे वैशाख मासे शुक्क पक्षे अति पुण्य योगे अष्टमी दिवसे श्री मेड्ता नगर वास्तव्य सूत्र धार कुघरण पुत्र सूत्र॰ ईसर हदाह सा नामिन पुत्र लख़ा चाला सुरताण ददा पुत्र नारायण हंसा पुत्र केशवादि परिवार परिवृतेः स्वश्रं यसे श्री महाबीर विवं कारित प्रतिष्ठापितं चश्री पाली वास्तव्य सा॰ दुगर भाखर कारित प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठतं च प्रहारक श्री विजय सेन सूरि पहालंकार भहारक श्री श्री श्री विजय देव सृरिभिः स्वपद प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय सिंह सूरिभिः।

(827)

सं० १६८६ वर्ष वैसाख मासे गुक्क पक्षे पुण्य योगे अष्ठमी दिससे महाराजाधिराज महाराज श्री गजिसह विजयमान राज्ये तत्सुत युवराज कुमार श्री अमर सिंह राजिते तत्मसाद पात्रं साहमान वंशावतंस श्री जगन्नाच नाम्नि श्री पाछि नगर राज्यं कुट्वंति तन्नगर वास्तव्य श्री श्री माल ज्ञासीय सा० मोटिल भा० सोभाग्यदे पुत्र रत्न सा० भाखर नाम्ना भा० भावलदे पुत्र स० ईसर अटोल प्रमुख परिवार युतेन स्व श्रेयसे

सुपार्श्व विवे कारितं प्रतिष्ठापितं स्व प्रतिष्ठियां यतिष्ठितं पातशाह श्री मदकवर शाह प्रदत्त जगद्गुरु विरुद्ध धारक तप गच्छा चिपति प्रतिष्ठिताचार्य श्रो विजय सेन सूरि।

(828)

सं॰ १९०० वर्षे माच सित द्वादश्यां युधे श्री श्री योधपुर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय मुहंणोत्र गोत्रे जयराज भार्या मनोरथ दे पुत्र सुभा पु॰ ताराचन्द भाज राजादि युतेन श्री शोतल पार्श्व वीर नेमी मूर्त्ति स्फूर्ति मत्कोशं विश्वन्ति जिन विव विश्वाजित दल दशकं चतुर्विशिति जिन कमल कारितं प्रतिष्ठितं तथा गच्छे भट्टारक श्री विजय देव सूरि आचार्य श्री विजय सिंह निटेशात् उ॰ सप्तमे चंद्र गणिनिः।

# श्री गौड़ी पाइवनाथजीका मंदिर।

## मूलनायकजी पर।

(829)

संवत् १६८६ वर्षे वैशाल सुदि र राजाविराज महाराज श्री गजसिंह विजय मान रोज्ये मेहता नगर वास्तव्य - - - हा वंशे कुहाड़ गोत्रे सा॰ हरणा भार्या मिरादे पुत्र सा॰ चसवंत केन स्व श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ वियं कारितं स्थापितं च। महाराणा श्रीजगतसिंह विजय राज्ये श्री गोहवाड़ देशे श्रा विजयदेव सूरीश्वरोपदेशतः वीघरला। बास्तव्य समस्त संघेन। शिशरिराया उपरि निर्माणितेन विवेन भी० श्रा प्रतिष्ठितंच तय गच्छाधिराज भहारक श्री मदकवर सुरत्राण प्रदत्त जगद्गुरु विरुद् धारक भ० हींर विजय सूरीश्वर पह प्रभाकर भहारक श्री विजय सेन सूरीश्वर पहालंकार भहारक श्री विजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिकर परिकरितैः।

# छोढारो बासका मंदिर

 $(-830^{\circ})$ 

के हुँ श्री नमः॥ श्री पातिसाह पुण साहजी विजय राज्ये। संवत् वर्षे वैशास्त्र सिलाण्टमी शनिवासरे महाराजाधिराज महाराजा श्री गजसिंह जय राज्ये श्री पालिका नगरे सोनिगरा श्री जगनाय जी राज्ये ऊपकेस ज्ञानाय ने श्री माल खंडालेखा गोत्रे सा० गोटिल भार्या सोभागदे पुत्र सा० हुंगर भातृ सा-भापर — नामभ्यां— हंगर मार्या नाधलदे पुत्र रूपसी राई त्यवर मना भाषर भार्या चाचलदे पु० हुंगर आर्थल रूपा — प० टीला युतेनं स्व श्रेयसे श्री शांतिनाथ विव कारापितं प्रतिष्ठित ॥ श्री चैत्र अच्छे शादूंल शांलायां राज गच्छान्वये भ० श्री मानचन्द्र सूरी तत्पहें श्री रम्बचन्द्र सूरि वा० तिलक चंद्र मु० पति रूपचंद्र युतेन प्रतिष्ठ। हता स्व श्रेयोधे श्री पालिका नगरे श्री नवलपा० प्रासादे जोणोंद्वार कारापित मूल नायक श्री पाव्यनाय प्रमुख चतुर्विशति जिनानां विव० प्रतिष्ठापितानि सुवर्णमय कलश इंडे रुप्य सहस्व ५ दृश्य वयय हते नाव बहु पुन्य उपाजितं अन्य प्रतिष्ठा गुरजर देशे हता पाद्य गुरु गांच देवां श्री अध्वयका प्रसादात् सर्व बृद्धम्य वृद्धि भू यात्॥

#### श्रा शांतिनाथजी का मंदिर।

(831)

संवत् ११८५ आपात सुदी ६----।

#### श्री सोमनाथका मंत्रि

( 839 )

संवत् १२०६ द्वि॰ ज्येष्ठ बदि १ अदो ह श्री पल्लिकायां ग्रामे अणहिल पाटकाधिष्टित

समस्त राजावली विराजित परम महारक महाराजाधिराज परमेश्वर उमापित वर लब्ध ---- निज विक्रमे रणांगन विनिर्जित शाक भरी मूशल श्री मस्कुमार पाल देव कल्याण विजय राज्ये ----।

#### नाडांल।

मारवाड़के देसूरी जिलेके समीप यह स्थान भी बहुत प्राचीन है

## श्री आदिनाथजी का मंदिर।

( 833

ॐ संवत् १२१५ वैद्याख सुदि १० भीमे वीसाहा स्थाने श्री महावीर बैस्य समुदाय सिहतैः देवणाग नागढ जोगड सुतैः देम्हाजधरण जसचन्द्र जसदेव जसधवले जसपालैः श्री नेमिनाध विवं कारितं ॥ वृहद्गच्छीय श्री मद्दे व सूरि शिष्येन धं० पद्मचन्द्र गणिना प्रतिष्ठितं ॥

(834)

30। संवद् १२१५ वैद्यास्य सुदि १० भीमे वीसाहा स्थाने श्री महाबीर चैत्ये समुदाय सहितै: देवणाग नागड जोगड सुतै: देम्हाजधरण जसचन्द्र जसदेव जसधवल जसपालै: श्री शांतिनाथ विवं कारितं॥ प्रतिष्ठितं वृहद्गछीय श्री मन्मुनिचन्द्र सूरि शिष्य श्री मद्देव सूरि विनेवेन पाणिनीय ए० पद्मचन्द्र गणिना। यावद्धि चन्द्र खीस्यातां धमौजिन प्रणीतोस्ति। सावज्जाया देच जिन युगलं वीर जिन भूवने।

( 209 )

( 835 )

संवत् १४३२ वर्षे पोह सुदि-यवत जैता भार्या॰ कह पुत्र नामसी भार्या कमालदे पितृत्य निमित्तं श्री शांति नाथ विव कारापित्तं प्रतिष्टितं श्री नांवदेव सूरिभिः॥

(836)

सं० १४८५ वें० गु॰ ३ वृधे प्राग्वाट श्रे॰ समरसी सुत दो॰ घारा भा॰ मूहबदे सुत दो महिपाल भा॰ माल्हणदे सुत दो॰ मूलाकेन पितृब्य दो॰ धर्मा भातृ दो॰ माईआभ्यां च दो॰ महिपा श्रेयसे श्री सुविधि विव कारितं प्रतिष्ठितं श्रो तपागच्छेश श्री सोम सुद्र सरिभिः।

(-837)

श्री चन्दा प्रभु विवं। सं०१६८६ प्रयमाषाढ़ विदि ४ गुक्रे राजाधिराज श्री एक सिंह प्रदत्त सकल राज्य व्यापाराधिकारेण मं० जेसा सुत जयमलल जी नाम्ना श्री चन्द्र प्रभु विवं कारितं प्रतिष्ठापितं स्वप्रतिष्ठ।यां श्री जालोर नगरे प्रतिष्ठितं च तपागच्छा-धिराज भ०। श्री हरि विजय सेन सूरि पहालंकार भ। श्री विजय सेन सूरि पहालंकार पातशाहि जहांगीर प्रदत्त महातपा विरुद्ध धारक भ० श्री ४ श्री विजयदेव सूरिभिः स्व पद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिवार परिकरितैः राणां श्री जगत सिंह राज्ये नाहुल नगर राय विहारे श्री पद्भ प्रभ विवं स्थापित ॥

(838)

संवत् १६८६ वर्षे प्रथमाषाढ व॰ ५ शुक्रे राजाधिराज गर्जासंह जी राज्ये योधपुर नगर वास्तव्य मणीत्र जेसा सुतेन। जयमछ जी केन श्री शांतिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठापित स्व प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितं च श्री तपा गच्छे रा श्री ५ श्री विजय देव सूरिजिः स्व पहालंकार आचार्यं श्रो ५ श्री विजय सिंह सूरि प्रमुखः स परिवारः॥

#### ताम्र शासन। \*

( 839 )

ओं ॥ ओं नमः सर्वज्ञाय । दिसतु जिन कनिष्ठः कर्म बंध क्षयिष्ठः परिदृत मद मार क्रोध लोभादि वारः। दुरित शिखरि सम्बः स्वो वशीयं च सम्ब स्त्रिभुवन कृतसेवा श्रो महाबीर देवः ॥१॥ अस्ति परम आजल निधि जगति तले चाहुमाण वंशोहि तत्रासोन नड्ले भूपः श्री लक्ष्मणादी ॥२॥ तस्मात् वभूव पुत्री राजा श्री सोहिया स्तदनु सूनुः। श्रो बिल राजी राजा विग्रह पालीनू चिपतृब्यं ॥३॥ तस्यात्तनुजी भूपालः श्री महेन्द्रदेवारुयः। तज्जः श्री अणहिल्लो नृपति वरो भूत पृथुल तेजः ॥१॥ तत्सूनुः श्रो वाल प्रसाद इत्यजनो पर्शिव श्रेष्ठः । तद्भानाऽभूत क्षितिपः सुभटः श्री जैद्र राजारूयः ॥५॥ श्री पृथिवी पाछोऽभूत् तत्पुत्राः संिवृत्ति शोभाद्धः। तस्मादभवतभाता श्री जीजल्ली रणरसात्मा॥६॥ तदेवराजो भूच्छ्रीमान् आशा राजः प्रताप वर्र निलयः। तत्पुत्राः क्षाणिपः श्री अरुहण देव नामाभूत्॥७॥ यस्य प्रताप प्साले संकुल दिक् चक्र पृथुल विस्तारं। सिंचीत सुदिताहित गण छलना नयन सिंछलीचैः ॥८५ सीय महा क्षितिशः सार्रमिटं युद्धिमान् चिन्तयत । इह संसार अक्षार खर्ज जनमादि जनतूनां ॥८॥। यतः । गर्भ खि कुक्षिः मध्ये पछ रुधिर बसा मेदसा बहु पिण्डो मातु प्राणांतकारी पुसवन समये पूर्णणनां स्थान्तु जनमा धर्मादानामवत्ता भवतिहि नियतम् बाल भाव स्ततः स्यात् तारुण्यम् स्वरूप मात्रं स्वजन परिभव स्थानता वृद्ध भावः ॥१०॥ खद्योतोद्योत तुल्यः क्षणः मिह सुखदाः सम्पदी दुष्ट नष्टः प्राणित्वं चंचलं स्पाद्वलमुपरि यथा सोर विन्युन्न लिन्याः ज्ञात्वैमं स्व

यह तामाक्त प्रसिद्ध कर्नेल टड साहव यहांसे लेकर विलायतके रयल पशियाटिक सुसाइटीमें दान किया है।

पित्रो स्पृहयनमरताम् चैहिकम् धभ्मं क्वोर्सि देशान्तो राज पुत्रान् जन पद गणान् बोधयत्येव वोस्तु ॥११॥ सं० १२१८ धर्षे ब्रावण सुदि १४ रवी अस्मिन्नेव महा चतुर्दशी पद्र्वणी। स्नात्वा धीत पटे निवेश्य दहने दस्वाहुतीन् पुण्य कृत् मार्चण्डस्य तमः प्रपाटन पटोः सम्पूर्य चावंउजिले । त्रेलोकस्य प्रमुं चराचर गुरुं संस्तर्य पंचामुतैः ईशानं कनकान्न वस्त्र नदनैः सम्पूड्य विप्रां गुरुं ॥१२॥ अनुतिल कुशाक्ष-तीदकः प्रगुणी भूता पसव्यकः पाणिः शासनमेनमयच्छत यावत् चंद्राकं भूपालं ॥१३॥ श्री बहु ल महास्थाने श्री संहेरक गच्छे श्री महाबीर देवाय श्री नह्डूल तल पद गुल्क मंडिपकायां मासानुमासं धूप वेलार्थं शासनेत द०५ पंच प्रादात् अस्य देवरस्यतः भुंजानस्य अस्मद्वंशे जिथ्निंवि भोक्तिभिरपरैश्च परिपंथाना न कार्या। यतः सामा-न्योयं धर्म्म सेतु नृपाणां काले काले पालनीयो भवद् भिः सर्वान एवं भाषीनः पार्थिवेन्द भूयो भूयो याचते रामचन्द्रः ॥१४॥ तस्मात्। अस्मदन्वयजा भूपा भावी भूपतयश्च ये। तेषामहं करे लग्नः पालनीयं इदं सदा ॥१५॥ अन्मदुंशे परीक्षीणे यः कश्चिन् नृपति भंवेत् तस्याहं करे लग्नोस्मि शासनं न व्यतिक्रमेत् ॥१६॥ खुर्ह्यभवं-सुधा भुक्ता राजकैः जगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं ॥१७॥ पष्टि वर्ष सहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति दानदः आच्छेता चानुमंत्ता च तान्येव नरकम् वशेत्॥१८॥ स्य दत्तं पर दत्तं वा देव दायं हरेत यः स विष्टायां कृमिर्भुत्वा पितृभिः सह मज्जित ॥१८॥ शून्याटवो व्यतोषासु शुष्क कोटर बासिनः। कृष्णा हयोजि जायंते देव दायम् हरंति ये ॥२०॥ मङ्गलं महा श्रोः। प्राग्वाट वंशे धरणिग्ग शाम्नः सुतो महो मात्यवरः सुकर्मा वभूव दूताः पूर्तिभा निवासो एइमीघरः श्री करणे नियोगी॥२१॥ आसीत् स्त्रच्छ मला मनोरथ इति पूाग् नैगमानां कुले शास्त्र ज्ञान सुधारस प्लियत धिष्टउजी भवत वास्रुष्ठः। पुत्रस्तस्य वभूत्र लोक वसनिः 🌝 श्री घरः श्री घरे सूपास्ति रचयांचकार लिलिखे चेढं महा शासनं ॥२२॥ स्व 🚟 य महाराज श्री अरहण देवस्य।

# तामापल (महाजनों के पास )

( 810 )

ॐस्वस्ति॥ थ्रिये भवंतु वो देवा ब्रह्म श्रीघर शंकराः। सदा विरागवंतो ये जिना जगति विश्रुताः ॥१॥ शाकंभरो नाम पुरे पुरासी स्त्री चाहमानान्वय लब्ध जन्मा। राजा महाराज नतांहि गुग्मः ख्वातो वनौ वाक्पति राज नामा ॥२॥ नड्डूले समाभूत्रदीय तनयः श्री लक्ष्मणा भ्यति स्तरमात्सर्व्व गुणान्वितीः नृपवरः श्री शोभि-तारुयः सुतः। तस्मा च्छ्री बलिराज नाम नृपतिः पश्चात् तदीयी मही ख्याती विग्रह पाल इत्यभिधया राज्ये पितृव्योऽ भवत् ॥३॥ तस्मित्तीव्र महा प्रताप तरणिः पुत्रो महेंद्री भवत्तज्ञा रखी अणहिल्ल देव नृपतेः श्री जेंद्रराजः सुतः। तस्माद्दुई र वैरि कुंजर बध प्रीत्ताल सिंहोपमः सत्कीर्त्या धवलाली कृताखिलजग च्छ्री आशराजो नृपः ॥१॥ सरपुत्रो निज विक्रमार्जित महाराज्य प्रतापीद्यो यो जग्राह जयश्रिय रण भरे व्यापाद्य सीराष्ट्रकान्। शौचाचार विचार दानव सति न इंड्ल नाथो महा संख्यीत्पादित वोर वृत्तिरमंतः श्री अल्हणो भूपतिः ॥५॥ अनेन राज्ञा जन विश्व तेन । राष्ट्रीड वंश जव रा सहलस्य पुत्रो अन्नरुल देवीरिति शील विवेक युक्ता। रामेण वै जनकजेव विवा-हिता सी ॥६॥ आभ्यां जाताः सुपुत्रा जगाधयो रूप सींदर्य युक्ताः। शस्त्रीः शास्त्रीः प्रगल्भाः प्रवर गुणः गणास्त्यागवन्तः सुशोलाः उवेष्ठ श्री केल्हणारूव स्तद्नु च गज सिंह स्तथा कीर्ति पालो। यदुननेत्राणि शंभो स्त्रि पुरुष वद्यामीजने बंदनीयाः ॥॥॥ मध्यादमीसां परिवारानयो ज्वेष्ठोगंजः क्षीणि तले प्रसिद्धः। कृतः कुमारो निज राज्य धारी श्री केल्हणः सर्व्व गुणोरूपेतः॥८॥ आभ्यां राज कुल श्री आल्हण देव कुमार श्री केल्हण देवाभ्यां राजपुत्र शी कोर्त्ति पालस्य प्रसादे दत्ता नढूलाई प्रतिबद्ध द्वादश ग्राम ततोराज पुत्र श्रो कोर्सिपालः। संवत् १२१८ श्रावण वदि ५ सोमे॥ अबेहं स्रो नडुले स्नात्वा धौतवाससी णंगघाय निलाक्षत क्या प्रणयिनं दक्षिण करं कृत्वा

देवानुदकेन संतर्घ । बहलतम तिमिर पटल पाटन पटीयसो निःशेष पातक पंक प्रक्षा-लनस्य दिवाकरस्य पूजां विधाय। चराचर गुरुं महेश्वरं नमस्कृत्य। हुत भुजि होम द्रव्याहुती द्वरिया निलनी दल गत जल लव तरलं जीवितब्यमाकलय्य । ऐहिकं पारित्रकं च फलमंगीकृत्य स्व पुण्य यशोभि वृद्धणे शासनं प्रयच्छिति यथा॥ श्री नड्लाई ग्रामे श्री महावोर जिनाय नड्लाई द्वादश ग्रामेषु ग्रामं प्रति द्वी द्रम्मी स्नपन विलेपन दीप धूपोपभोगार्थं। शासने वर्षं प्रति भाद्रपद मासे खंद्राक्कं क्षिति कालं यावत् प्रदत्ती॥ नद्बुलाई ग्राम । सूजेर । हरिजी कविलाडं । सीनाणं। मोरकरा । हरबंदं माडाड । काण सुवं। देवसूरो। नाहाह मउवड़ो। एवं ग्रामाः एतेषु द्वादश ग्रामेषु सर्व्वदाप्यस्मामिः शासने दत्ती । एभिर्ग्रामैरधुना संवत्सरं लगितवा सर्वदापि वर्षं प्रति भाद्र पदे दातव्यी । अत ऊर्ड केनापि परिपंथना न कर्त्त व्या । अस्मद्वंशे व्यतिक्रांते योऽन्य कोपि भविष्यति तस्याहं करे लग्नो न छोप्यं मम शासनं । षष्ठि वर्ष सहस्राणि स्वर्गौ तिष्ठति दायकः । भाच्छेत्ता चानुमंता च तान्येव नरके वसेत्॥ वहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि र्तस्य तस्य तदा फलं॥ स्व हस्तोयं महाराज पुत्र श्री की ति पालस्य ॥ नैगमान्वय कायस्य साढनप्रा शुभं करः दामोदर सुतो लेखि शासनं धभर्म शासनं ॥ मंगलं महा श्रीः ॥

(841)

संवत् १२१३ वर्षे मार्गा वदि १० शुक्रे॥ श्रीमदणहिल्ल पाटके समस्त राजा बली समलं कृत परम भ्रष्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उमापित बर लब्ब प्रसाद प्रौद प्रताप निज भुज विक्रम रणं गण विनिज्जित शाकंभरी भूपाल श्री कुमार पाल देव कल्याण विजय राज्ये। तत्पाद पद्मोपजीविनि महामात्य श्री बहड़ देव श्री श्री करणादौ सकल मुद्रा ब्यापारान्परि पंथयति यथा। अस्मिन् काले प्रवर्त्तमाने पोरित्य बोडाणान्वये महाराज्य श्री योगराज स्तदे तदीय सुत संजात महामंडलीक् श्री वस्त राजस्तद्स्य सुत संजात उनेक गुण गणालंकृत महा मंडलीक० श्री मता प्रताप सिंह शासन प्रयच्छिति यथा। अत्र नदूल डागिकायां देव श्री महायोर चैत्ये। तथाऽारष्ट-नेमि चैत्ये शील बंदडो ग्रामे श्री अजित स्वामि देव चैत्ये एवं देव त्रयाणां स्वीय धर्मा- र्थे वद्यं मंडिपका मध्यात् समस्त महाजन भट्टारक त्राह्मणाद्य प्रमुख प्रदत्त त्रिहाइको रूपक १ एकं दिन प्रति प्रदातव्यामदं। यः कोपि लोपियति सो ब्रह्महत्या गो हत्या सहस्रेण लिप्पते। यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं। बहुनिः वंसुधा भुक्ता राजिमः। यः कोपि बालयित तस्याहं पाद लग्न स्तिष्टामीति। गौडान्वये कायस्य प्रिण्डत० महीपालेन शासनिमदं लिखितं।

# नाडलाई।

वर्तमानमें मारवाड़ के देषूरी जिड़े के नाडील के पास एक छोटासा गांव है परन्तु प्राचीन काल में यह एक घड़ा आवादी नगर था और वही स्थान है फि-संवत दश दाहोतरे चिदया चोरासी घाद। खेड नगर थो लाबिया, नारलाई प्रासाद ॥१॥ यहां पर बहुतसे प्राचीन जैन मंदिर वर्रामान हैं।

## श्री आदिनाथजी का मंदिर।

(842)

संवत् १९८७ फाल्गुन सुदि १८ गुरुवार श्री षंडेरकान्वयं देशी चैत्य देव श्री महावीर दत्तः। मोरकरा ग्रामे घाणक तैल बल मध्यात् चतुथं साग चाहुमाण पत्तंरा सुत विसराकेन कलसो दत्तः॥ रा० वाच्छल्य समेत। साखिय भण्डौ नाग सिछ। ऊतिवरः बीद्धुरा पोसरि । लष्मणु । वहुभिव्वंसुधा भुक्ता राजिभिः सागरादिभिः । जस्य जस्य यदा भूमि । तस्य तस्य तदो फलं ॥१॥

( 843 )

अं॥ संवत् ११६८ माघ सुदि पंचम्यां श्रो चाहमानान्वयं श्री महाराजाधिराज रायपाल । देव तस्य पुत्रो रुद्रपाल अमृत पाली । ताभ्यां माता श्री राज्ञो मानल देवी तया नद्रल डागिकायां॥ सतां परजतीनां राजकुल पल मध्यात् पिलका द्वयं। घाणकं प्रति घम्मांय प्रदत्त भं॰ नागसिव प्रमुख समस्त ग्रामीणक । रा॰ तिमटा वि॰ सिरिया खणिक पोसरि । लक्ष्मण एते साखिं कृत्वा दत्तं। लोपकस्य यदु पापं गो हत्या सह-क्षेण । ब्रह्म हत्या सतेन च । तेन पापेन लिप्यते सः॥ श्री ॥

(844)

अँ॥ संवत् १२०० जेष्ठ सुदि ५ गुरौ श्री महाराजाधिराज श्री राय पाल रेल्न्र्राज्ये --- हास --- समाए रथयात्रायां आगतेन। रा० राजदेवेन। आत्म। पाइलां मध्यात् सब्वं साउत पुत्र विसोपको दत्ताः ॥ आत्मीय घाणक तेल बल मध्यात्। माता निमित्तां पिलका द्वयं। प्लो २ दत्तः ॥ महाजन ग्रमीण। जन पद समस्रायः धम्मायः निमित्तं विसोपको पिलका द्वयं दत्तं ॥ गो हत्याना सहस्रेण ब्रह्म हत्या सतेन च। स्त्री हत्या भूण हत्या च जतु पापं तेन पापेन लिप्यते सः ॥१॥

(845)

संवत् १२०० कार्शिक बदि १ रवी महाराजाधिराज श्री राय पाल देव राज्ये। श्री मदूल दागिकायां रा॰ राजदेव ठकुरायां। श्री नदूला इय महाजनेन सर्वे मिलित्वा श्री महावीर चैत्ये। दानं दत्तं। घूत तैल चीपढ़ मणि पित पाइय प्रति। क॰ धान लव- नमित तद्रोणं प्रति मा॰ ५कपास लोह गुढर षाड होंगु माजीठा तौल्ये घडी पृति । पु॰ १ पूगहरी तिक पूमुख गणितैः । सहस्रं पृति । पुगु १ एततु महाजनेन चेतरेण धम्मीय पूदत्तं लोपकस्य जतु पापं । गो हत्या सहस्रोण ब्रह्महत्या शतेन च तेन पापेन लिप्यते सः ॥

(846)

ॐ॥ संवत् १२०२ आसोज घदि ५ शुक्ते। श्री महाराजाधिरान श्री रायपाल देव राज्ये पूर्वा माने। श्रो नदूल डागि कायां। रा॰ राजदेव ठकुरेण प्रवशंमानेन। श्री महा-बीर चैत्ये साधुतपोधन निष्ठार्थे। श्री अभिनव पुरीय वदाय्यां। अत्रेषु समस्त वणजार केषु। देसी मिलित्वा वृषभ भरित। जतु पाइलाल गमाने। ततु बीसं पृति। रुआ २ किराड उआ। गाडं पृति रु॰ १ वणजारके धम्माय पूदत्तं॥ लोपकस्य जतु पापं गो हत्या सहस्रोण॥ ब्रह्म हत्या सतेन'। पापेन। लिप्यते सः।

(847)

संधत् १४८६ वर्षे अपाढ़ बदि र नाइलाई रीमाउहीत को-विस्ति को तेल सेर०॥ दीधे छूटि सुपासना श्री संघ मतं दिना १ पूत देस।

( 848 )

१५६८ वीरम ग्राम वासव्य श्री संघेन पक्षे

(849)

रं० १४६८ वर्षे । क्तबपुरा पक्षे तपागच्छाचिराज श्री इन्द्र नन्दि सूरि गुरुपदेशात् मुंजिगपुर श्री संघेन कारिता देव कुलिका चिरनन्दतात्॥

(850)

सं॰ १५७१ वष कुतवपुरा तपागच्छािघाज श्रो इन्द्र निन्द सूरि शिष्य श्रो प्रमोद सुन्दर सूरिराज गुरुपदेशात् चम्पकं दुर्गा श्री संचेन करािपता देव कुलिका चिरं नन्द्तात् (851)

सं॰ १५७१ वर्षे कुतथपुरा पक्षे तपागच्छाधिराज श्री इन्द्र नंदि सूरि शिष्य प्रमोद सुन्दर सूरि गुरुणामुपदेशात् पत्तनीय श्रो संघेन कारिता देव कुलिका चिरं जीयात्॥

(852)

श्री यशोभद्र सूरि गुरुपादुकाभ्यां नमः। संवत् १५९७ वर्षे वैशाख मासे शुक्क पक्षे षठ्यां तिथौ शुक्र वासरे पुनवसु ऋक्ष प्राप्त चंद्र योगे श्रो संद्वेर गच्छे कलिकाल गौतमावतारः समस्त भविक जन मनोंबुज विवोधनैक दिन करः सकल लेब्धि विश्वामः युग प्रधानः जितानेक वादीश्वर वृंदः प्रणतानेक नर नायक मुक्ट कोटि घृष्ट पादारविंदः श्री सूर्य इव महा प्रसादः चतुः षष्टि सुरेन्द्र संगीयमान साध्वादः। श्री पंडेरकीय गण बुधावतंसः सुभद्रा कुक्षि सरोवर राजहंसः यशोवीर साधु कुछांबर नभो मणिः सकल चारित्रि चक्रवर्ति वक्तृ चूड़ामणिः म॰ प्रभु श्री यशोभद्र सूरयः तत्पहें की चाहुमान वंश ब्राङ्गारः लब्ध समस्त निरवद्य विद्या जलिध 'बा्क्र' श्री वदरा देवी दत्त गुरु पद प्रसादः स्व विमल कुल प्रबोधनैक प्राप्त परम यशी बादः भ॰ श्री शालि सूरि स्त॰ श्रो सुमति सूरिः त॰ श्री शांति सूरिः त॰ श्री ईश्वर सृरिः। एवं यथा क्रममनेक गुण मणि गण रोहण गिरीणां महा सूरोणां वंशे पुनः श्रा शालि सूरिः त॰ श्रो सुमति सृरिः तत्पद्दालंकार हार भ॰ श्री शांति सूरि बराणां सपरिकराणां विजय राज्ये॥ अथेह श्री मदेपाट देशे। श्री सूर्य वंशीय महाराजाधिराज श्री शिला दिस्य वंशे श्री गुहिदत्त राउल श्री वप्पाक श्री खुमाणादि महाराजानवं राणा हमीर श्री पेत सिंह श्री छखम सिंह पुत्र श्री मोकल मृगांक वशोद्यांतकार प्रताप मार्च डा-वतारः आ समुद्र मही मंडला खंडलः अतुल महाबल राणा श्री कुम्भकर्ण पुत्र राणा श्री राय मल्छ विजय मान प्राज्य राज्ये तत्पुत्र महाकुमार श्री पृथ्वः राजानुशासनात । श्री उकेश बंशे राय जढारो गोत्रे राउल श्री लाखण पुत्र मं॰ दूदवंशे मं॰ मयूर सुत मं॰ सादूछ स्तत्पुत्राभ्यां मं॰ सोहा समदाभ्यां सद्वांधव मं॰ कर्मसीधा बाडाखादि सुकुटुम्ब

युत्ताभ्यां श्री नंदकुलवत्यां पुर्यां सं॰ ६६८ श्रो यशोभद्र सूरि मंत्र शक्ति समानीतायां त॰ सायर कारित देव कुलिकाद्युद्धारितः सायर नाम श्री जिन वत्यां श्री आदीश्वरस्य स्थापना कारिता कृता श्री शांति सूरि पहे देव सुंदर इत्यपर शिष्य नामिनः आ॰ श्री ईश्वर सूरिभिः। इति लघु प्रशस्तिरियं लि॰ आचाय्य श्री ईश्वर सूरिणा उत्कीणं सूत्रघार सोमाकेन शुभं॥

(853)

संबत् १६७३ वर्षे माघ बदि १ दिने गुरु पुष्य योगे उसबाल ज्ञाती मण्डारी गोत्र • सायर तुत्र साहल तत पु॰ समदा लषा धर्मा कर्मा सोहा लखमदा पु॰ पहराज प्रद मान गम भार्था तत पु॰ । भोमा मं पहराज पुत्र कला मं॰ नगा पुत्र काजा मं॰ पदमा पुत्र जईचन्द्र मं भीमा पुत्र राजसी मं वाला पुत्र संकर उसबालः जैचन्द्र पुत्र जस चंद जादव । मं॰ सिवा पुत्र पू जा जेठा संयुतेन श्री अदिनाध विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छाधिराज भटा॰ श्री हीर विजय सृरि ततपटालंकार श्री विजयसेन सृरि ततपटालंकार श्री विजय देव सूरिकिः ।

(854)

महाराजाधिराज श्री अभय राज राज्ये संवत् १७२१ वर्षे ज्येष्ट सुदि ३ रबौ श्रो महुलाई नगर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातोय ए॰ सा। जीवा भार्या जसमादे सुत सा। नाथाकेन श्री मुनि सुत्रत विवं कारापितं प्रतिष्ठितं च। भट्टारक श्री हीर विजय सूरिभिः।

( 855 )

संवत् १७६६ वर्षे वैशाख सुदि २ दिने जकेश ज्ञात १ वोहरा काग गोत्र साह ठाकुर सी पुत्र लाला हेत सुवर्णमये कलस करापितं श्री आदिनाथजी सेतरभेद पूजा गुहिलेन संप्रति प्रतष (प्रतिष्ठितं) माणिक्य विजे शि॰ जित विजय शिष्य ॥ कुश विजय उपदेशात शुभे भूयाद । (856)

संवत् १६८६ वर्ष वैशास मासे शुक्ल पक्षे शिन पुष्य योगे अष्टमी दिवसे महाराणा श्री जगत सिंह जी विजय राज्ये जहांगोरी महा तपा विरुद्धारक भ्रहारक श्री विजय देव सूरीश्वरोपदेश कारित प्राक्ष प्रशस्ति पहिका ज्ञात राज श्री संप्रति निम्मांपित श्री ज्रेष्ठ पर्व्वतस्य जोणं प्रासादोद्धारेण श्री नहु ठाई वास्तव्य समस्त संघेन स्वश्रीयसे श्रो श्री आदिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठितं च पातशाह श्री मदकव्वर शाह प्रदत्त जगद्गुक विरुद्धारक तपागच्छाधिराज भहारक श्रो श्री श्रो श्री हीर विजय सूरीश्वर पह प्रभाकर भ० श्री विजय सेन सूरीश्वर पहालंकार प्रभु श्री विजयदेव सूरिभिः स्व पद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिवार परिवृत्तेः श्री नहुलाई मंडन श्री ज्रेखल पर्वतस्य प्रासाद मूलनायक श्री आदिनाथ विवं॥ श्री ॥

### श्री नेमिनाथजी का मंदिर।

(857)

ओं नमः सर्व्ज्ञाय॥ संवत् १९९५ आसउज विद १५ कुजे॥ अद्योह श्री नहूलहागिकायां महाराजाधिराज श्री रायपाल देवे। त्रिजयीराज्यं कृष्वंतत्ये तस्मिन काले श्री
महुजितंत तीर्ह्यः श्री नेमिनाथ देवस्य दोप धूप नैवेदा पृष्प पूजादार्थ गुहिलान्वयः।
राउत उधरण सूनुना भोक्तारि १ ठ० राजदेवेवन स्व पुण्यार्थं स्वीयादान मध्यात् मागो
गच्छता नामा गतानां वृषमानां शेकेषु यदा भाव्यं भवति तन्मध्यात् विंशतिमो भागः
चंद्राके यावत् देवस्य प्रदत्तः॥ असमद्वंशीयेनान्येन वा केनापि परिपंथना न करणीया॥
स्वस्मदत्तं न केनापि लोपनीयं॥ स्वहस्ते पर हस्ते वा यः कोपि लोपिक्यंति। तस्याहं
करे लग्नो न लोप्य मम शासनियः॥ लि० पांसिलेन ॥ स्व हस्तोयं साभिज्ञान पूर्व्वकं
राउ० राज देवेन मतु दत्तं॥ अन्नाहं साक्षिण ज्योतिषिक दूदू पासूनुना गूगिना॥ तथा
पला० पाला पृथिवा १ मांगुला॥ देवसा। रापसा॥ मंगलं महा श्रीः॥

(858)

कीं ॥ स्विस्ति श्री नृप विक्रम समयातीत सं० १४४३ वर्षे कार्त्तिक विदि १४ शुक्रे श्री नहुलाई नगरे चाहुमानान्वय महाराजाधिराज श्री वणबीर देव सुत राज श्री रणवीर देव विजय राज्ये अन्नस्य स्वच्छ श्री मदवृहद्गच्छ नभस्तल दिनकरोपम श्री मानतुंग सूरिवंशोद्भाव श्री धर्म्नचन्द्र सृरि पह लक्ष्मो श्रवणो उत्पलाय मानैः श्री विनय चंद्र सूरि भिरत्य गुण माणिक्य रत्नाकारस्य यदुवंश शृंगार हारस्य श्री नेमीश्वरस्य निरा-कृत जगद विषादः प्रसाद समुद्धे आचंद्राक नन्दतात्॥ श्रो ॥

### कोट सोलंकी।

( 859 )

उँ ए स्वस्ति श्री नृष विक्रम कालातीत संवत् १३६८ वर्षे चैत्र सुदि १३ शुक्के श्री आसल पुरे महाराजाधिराज श्री वणवीर देव राज्ये राउत माल्हणान्वये राउत सोम पुत्र राउत वांवी भार्या जाखल देवि पुत्रण राउत रूल राजेन श्री पार्थनाथ देवस्य ध्वजारोपण समये राउत बाला राउत हाथा कुमर लुभा नीवा समक्ष मातृ पित्रोः पुण्यार्थं दिक्य उबाही सहितः प्रदत्तः आचंद्रार्क्कं यावदियं व्यवस्था प्रमाण ॥ बहु भिवं सुधा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलं॥ शुभं भवतु ॥ श्री ॥

## घानेराव ।

( 860 )

संवत् १२१३ भाद्रपद सुदि ४ मंगल दिने श्री दंडनायक बैजल्ल देन राज्ये श्री वंस

गत्तीय राउत महण सिंह भुक्ति घंसंह उवाट मध्यात श्री महावीर देव वर्ष प्रति द्राम ४ खाज सूणो दत्ताः जस्य भूमिः तस्य तदांभत्य। सेठ रायपाल सुत राव राजमल्ल महाजन रक्ष पाल विनाणि यस्स दिवहि।

#### बेलार।

मारवाड़ के देसूरी जिलेके घानेराव नामक स्थानके समीप यह ग्राम

#### श्रा आदिनाथ जो का मंदिर।

(861)

ओं संवत १२३५ वर्षे श्रे॰ साधिंग भार्या माल्ही तत्पुत्रा आववीर घदाक आवधराः आववीर पुत्र साल्हण गुण देवादि समन्वित आत्म श्रेयसे लगिकां कारितवान ।

(862)

अं संवत १२३५ वर्षे फाल्गुन विद ७ गुरी प्रीठ प्रताप श्री महांघल देव कल्याण विजय राज्ये बाधल दे चैत्ये श्री नाणकीय गच्छे श्री शांति सूरि गच्छाधिपे शाश्च। आसीद् धर्कट वंश मुख्य उसमः श्राहुः पुरा शुहुधीस्तद्गोत्रस्य विभूषणां समजिन श्रीष्ठि सपार्श्वाभिधः। पुत्री तस्य वभूवतुः क्षितितले विख्यात कीर्त्ति भृशं पूमल्ह प्रथमो वभूव सगुणी रामाभिधश्चापरः॥ तथान्यः॥ श्री सर्व्वज्ञ पदार्च्चने कृत मर्तिद्वाने दयालु मर्मुहु राशादेव इति क्षिती समभवत पुत्रोस्य घांघाभिधः। तत्पुत्री यति संप्रतिः प्रति दिनं गोसाक नामा सुधीः शिष्टाचार विशारदो जिन गृहोद्वारोद्यतो योऽजिन ॥२॥

कदाचिद्रयदा चित्ते विचित्य चपलं धनं। गोष्ट्याच राम गोसाभ्यां कारितो रंग मंहपः ॥३॥ भद्रं भवतु ।

(863)

संवत १२३८ पीष वदि १० वला नागू पुत्र ये० उद्धरण भार्यया श्रे० देवणाग पुत्रिकया उत्तम परम श्राविकया स्व श्रेयोर्थ श्रो पार्श्वनाय देव चैत्य मंडपे स्तंभीयं कारितः।

(864)

अ ॥ संवत १२३६ पौष विद १० श्रे ॰ आंब कुमार पुत्र श्रे ॰ घवल भार्यया वला ॰ नागू पुत्रिकया संतोस परम श्राविकया स्व श्रे यार्थ श्री पा।

(865)

् अं सं० १२६५ वर्षे यांथां भार्या तिण देवि तत्पुत्रिका पउसिणि पुत्र गेरसा भार्या लक्षा श्री पाल्हाया --- माल्हा --- भार्या श्री ति ---- भार्या --- न भार्या पूरां श्री गोसाकेन सकल बंधु सहितेन सोहि।

(866)

ॐ गच्छे श्री नाणकाभिरुये सुधम्मं सुत वल्हणः। अभुच्चारित्र संयुक्तो वाल भद्रो मुनिः पुरा ॥१॥ तिच्छिष्यो हरिचंद्राह्वो मुनिचन्द्र — - परः। तदन्वये धनदे - - पार्श्व दे। घोस सोमकौ ॥२॥ पार्श्व देवः स्वशिष्येन वीर चंद्रेण संयुतः। लगिकां कारयामास गुरु कंद विवर्ह्य ॥३॥

(867)

ओं संवत १२६५ वर्षे धक्केट वंशे भार्या जिन देवि तत्पुत्रा पंचगोसा॰ सदेव भार्या सुखमति तत्सुत थांथां काल्हा राल्ह घोर सीह पाल्हण प्रमुख गोसा पुत आमू वीर आम जाल काल्हा पुत्र लक्ष्मीघर महीधर राल्हण पुत्र आखे शूर घोरहसी पुत्र ' देव जस पाल्हण पुत्र घण चंडा रथ चंडादि स्वकलत्र समन्विताः स्व श्रे वोर्थ स्तंभ लगामिमं कारापयामासूः।

(868)

आं संवत १२६५ वर्षे उसम गोत्रे श्रोष्ठि पाश्चं भायां दूरुहेवि तरपुत्र मगाकेन भायां राजमित राष्ट्र तस्याः पुत्राश्चत्वारी छक्ष्मीघर अभय कुमार मेघ कुमार शिक्त कुमार छक्ष्मीघर पुत्र वीर देव अभय दे पुत्र सर्वदेवादिषु कुछ कुदुब सहितेन स्तंभन माकारितेदिमिति ---।

(869)

अं संवत १२६५ वर्षे श्री नाणकीय गच्छे धवर्कट गोत्रे आसदेव तत्सुत जागू भार्या-चिर मित तत्सुत गाहड़स्तस्य भार्या सातु तत्पुत्र आजमटादेः समुत्तिका सूरि काम कारयदात्म श्रीयसे ॥छ॥

## फलोदी ।

यह स्थान मारवाड़के मेड़ता नगरके पास है।

### वड़े जैन मंदिरके देहलीके पत्थरें। पर ।

(870)

संवत् १२२१ मार्गसिर सुदि ६ श्रो फलवर्डिकायां देवाधिदेव श्रो पार्श्वनाथ चैत्ये श्रो प्राग्वाट वंसीय रोपि मुणि मं॰ दसाढ़ाभ्यो आत्म श्रीयार्थ श्री चित्रकूटीय सिलफट सहितं चन्द्रको प्रदत्तः शुमं भवत्॥ (२२२)

(871)

चैत्यो नरवरे येन श्री सल्लक्ष्मट कारिते। पंडपो मंडनं लक्ष्या कारितः संघ भारवता॥१॥ अजयमेरु श्री वीर चैत्ये येन विधापिता श्री देवा बालकाः ख्याताश्च-तुर्विशंति शिखराणि॥२॥ श्रीष्ठो श्रो मुनि चंद्राख्यः श्री फलवर्डिका पुरे उत्तान पहं श्री पार्श्व चैरयेऽचीकरदद्ग भूतं ॥३॥

## कोकिन्द।

यह प्राचीन स्थान भी मारवाड़के मेड़ता जिलेमें हैं

### श्री पाइवनाथजी का मंदिर ।

(872)

अं॥ संवत् १२३० आषाढ़ सुदि ६ श्री किष्कंघर दिवा प्रमुख वाला मलण बास दिदवा रावधी विधि चैत्ये मूल नायकः श्री आनन्द सूरि देशनया श्रे ॥१॥

(873)

ॐ॥ संवत १२३० आषाढ़ सुदि ९ किष्कंघ विधि चैत्य मूल नायकः श्री आनंद सृरि देशनया श्रे॰ घाघल श्रे॰ वाला लण दास दिदवा पीवर दिवा प्रमुख श्राक – -।

(874)

ॐ॥ नमो बीतरागाय॥ श्री सिद्धिर्भवतु ॥ स्वति श्रियामास्पदमापसिद्धिउर्ज-गत्त्रये यस्य भवत् प्रसिद्धि । सोऽस्तु श्रिये स्फूडर्जदनंव रिद्धिरादीश्वरः शारद् भास्य दिद्धि ॥१॥ यमाहंता शैव मताऽवलंबा । हिन्दु प्रकाराय वन प्रकाराः । सर्व्वेऽप्यमी

मोद भृतो भजंते। युगादि देवो दुरितं सहंतु ॥२॥ दूव्वा प्रसारः सवट प्रसारः। कच्छ ' प्रसारो ब्रति प्रसारः । इमे समे कोटितमेऽपिभागेऽपत्य प्रसारस्य न यांति यस्य ॥३॥ गीव्याण सालो नहि काष्ठ भावात्। तथा पशुरवाननहि कामधेनुः। सृदां विकारा-न्नहि काम कुंभश्चितामणिन्नैय च कर्क्करत्यात्॥१॥ सूर्या न तापाकुलता करत्यात्। सुधाकरोनैव कलंकवत् त्वात् ॥ सुवर्ण शैलां न कठोर भावात्। नाभ्यंगजातेन तुला-मुपैति ॥५॥ दुग्धो दधौ संस्थित तोय विंदून। पुष्पोच्चयान्नंदन कानन स्थान्। करोत्करान् शारदः चन्द्र सत्कान् । कश्चिन्मिमीतेन गुणान् युगादेः ॥६॥ यसमाद् जगत्यां प्रभवंति विद्याः । सुपंक्वलोकादिव काम गव्यः । द्वरयोऽपि वांच्छाधिक दान दक्षाः । पुष्णातु पृण्यानि स नामि सूनुः ॥०॥ यतोतराया स्त्वरितं प्रणेशु । मृगाधिराजा दिव मारगः पूगाः । यद्वा मयूरादि वले लिहानाः । स मारु देवो भवताद्व विभूत्ये ॥८॥ राठोड वंश ब्रतित प्रताना नीकोपमो नीक निकाय नेता। राजाधिराजो जनि मल्ल देव। स्तिरस्क्रतारि प्रति मल्ल देवः ॥ ९ ॥ तस्मीरसस्यम जनिष्ट बल्प्ठि बाहुः प्रत्यर्थिता पनकदर्यन पर्व राहुः। श्री मल्लदेव नृप पह सहस्र रश्मिः। श्री मानभूदुदय सिंह नृषः सर्राथमः ॥१०॥ कम घज कुछ दीपः कांति कुल्या नदीप । स्तनु जित मधु दीपः सीम्यता कीमदीपः। नृपतिरुद्य सिंहा स्व प्रतापास्त सिंहः सितरद मुचुकुंदः सर्व नित्या मुकुन्दः ॥११॥ राज्ञां समेषामय मेव वृद्धो । वाच्यस्तद न्येरथ वृद्ध राजः । यस्येति शाहिर्विरुदं समदद्या। दकदबरो वर्व्वर वंश हंसः ॥१२॥ तत्पह हेम्नः कष पह शोभा। मबीभरत्संप्रति सूर सिंहः। यो माष पेषं द्विषतः पिपेष। निर्मूल काषं कषितार्त्तितांतिः ॥१३॥ राज्य श्रियां भाजन मिद्ध धामा । प्रताप मंदी कृत चंड धामा । संपन्न नागाविल नाव सिंहः पृथ्वि पती राजति सूर सिंहः ॥१८॥ प्रतापतो विक्रमत् रच सूर्य। सिंही गती व्योम वनं च भीती। अन्वयती नाम जगाम सूर्य। सिंहे तियः सर्व जन प्रसिद्धं ॥१५॥ यदोय सेनोच्छलितै रजोभि । मंलीमसांगो दिनसाधि नायः । परो द्या वस्त मिषेण मन्ये। स्नातुं प्रवेशं कुरुते विनम्तः ॥१६॥ अप्येक मीहेतन

शुद्ध वंगो। धारे चकं तृप्ति युतो विशेषात्। स्वयं हताराति वसुन्धरा स्त्रो परिग्रहात्त द्वहुता करस्सः ॥१७॥ तथापि राज्ञः परिताप भाजः । स्तुवंति विज्ञा विविधैः कवित्वैः । वहंति भक्तिं स्व कुटु वलोका । अही यशी भाग्य वशीपलभ्यं ॥१६॥ द्वाभ्यां युगमं। सुरेष यदुनमधवा विभाति । यथैव तेजस्त्रिषु चंड रोचिः । न्यायानुयायि ज्विव राम-चंन्द्र। स्तथायुना हिन्दुपु भूधबोयं ॥१८॥ द्रव्य जिनाचौँचित कुंकमादि दीपार्थ मा नाद्यममारि घोषं। आचामतोम्लादि तपो विशेषं विशेषतः कारयते स्वदेशे ॥२०॥ ना पुत्र वित्ताहरणं न चौरी नन्या समोषो न च मदा पानं। नाखेटको नान्य वशा निषेवे। स्यादि स्थितिः शासति राज्यमस्मिन् ॥२१॥ अनूद्धानी युवराज मुद्रां तस्मात्कुमारा गर्जासंह नामा। गत्या गजोऽतीय बलन सिंहस्ते नैव लेके गर्जासंह नाम ॥२२॥ शी ओसबालान्वय बार्ह्धिचन्द्रः। प्रशस्त कार्येषु विमुक्त तंद्रः। विज्ञ प्रशेषी चितवाल गोत्रः पणेष्वपिस्वेष्व चलत्व गोत्रः ॥२३॥ आसोन्निवासो नगरांतरेच। प्रायः प्रभूतेर्द्रः विणैरुपेतः जगाभिधानो जगदीश सेवा। हेवाभिरामा व्यवहारि मुख्यः ॥२२॥ द्वाभ्यां युगमं। विद्यापुरः सूरि सुवाचकानां। करे पुरे वेश्वपुराभिवाने। दंतं प्रमाणाद्वया जगारुवः सएष तुर्घ त्रतमुच्चचार ॥२४॥ तदंगजन्मा जनित प्रमेादः पुण्यात्मनां पुण्य सहाय भावात्। विशिष्ट दानादि गुणैः सनाथा। नाथा भिधा नाथ समाप्त मानः ॥२६॥ तस्योज्यलस्कार विशालशाला। भार्या भवद् गूजर दे सुनामा। रूपेण वर्या गृह भार घुर्या। श्री देव गुत्रीः परिचर्य यार्या ॥२०॥ असूत सा पृठ्वं दिगेव सूर्यः। मुक्ता मणिं वंश विशेष यिष्टः। वजुांकुरं रोहण भूमि केव। नापाभिधानं सुत राज रतनं ॥२८॥ गुणेरनेकैः सुकृते रनेकैः। लेभे प्रसिद्धि भूषि तेन विष्त्रक। तदर्थिनोन्येपि समर्जयंतु । गुणानसपुण्यान्विधुर्वाद्वशुद्धान ॥२८॥ तस्यासीन्नवठादे । यनिता वनितार सार रूप गुणा। शीलालंकृत रम्या गम्या नापाहूये नैव ॥३०॥ आसाभिधानोह्यमृता-भिधश्य। सुधम्मं सिंहोप्युद्याभिधोपि। सादूल नामेति च सेति पंच। तयोस्तनूजा इव पांडु कु त्याः ॥३१॥ आसा भिधानस्य वभूव भार्या सक्रप देवोति तयाः सुतौ द्वौ ।

तयोरभूदादिम वीर दासो। एछ्रिचरंजीवित जीव राजः ॥३२॥ वृहे तरस्याऽमृत संज्ञितस्य। मृगे चणाऽमे।लक देभिधाना। सुता वभूतामनधास्तथा द्वी मनाहराख्या पर वर्हमानः ॥३३॥ सदा मुदे धारल दे भिधाना। सुधर्मा सिंहस्य सर्धार्मणीति। कुटुं बिनी साउछ रंगदेवी। प्रिया बसूबोदय संज्ञितस्य ॥३१॥ इति परिवार युत श्चीजजयंत शत्रुंजये प्वकृत यात्रां। निधि शर नरपति १६५८ संख्ये। वर्ष हर्षेण ना पारुयः ॥३५॥ अर्बुद गिरि राण पुरे नारदपुर्या च शिवपुरी देशे। योत्रां युग षट् पद पद। कला १६६४ मितेव्दे चकार पुनः ॥३६॥ श्रीविक्रमार्क्काहतु तक्कं षडभू। वर्ष १६६६ गते फाल्गुन शुक्क पक्षे। सी दंपती स्वी कुरुतः समतुर्य। त्रत तृतीया हिन रूप्य दानै:॥३०॥ दानं च शीलं च तथोपकार। स्त्रयात्मकोयं शुप्त योग आस्ते। नापाभिधान व्यवहारि मुख्ये। यथाहिलोके गुरु पुष्य पूर्णा ॥३८॥ भुजािर्जिताया निज चारु संपद्गे। न्याय-जितायाः फलमिष्टमिण्छता । वांणागषर् शीतगु १६६५ रुंख्य हायने । विधापित स्तेनीह मूल मंडपः ॥३८॥ चतुष्किके द्वेअपि पार्श्वयो द्वेगे। नीपा भिधानेन विधापिते इमे । पित्रोर्यशः कीर्त्ति समे इव स्वयोः । कर्ता दुवं तोडर सूत्र धारकः ॥२०॥ विविध वादि मतं गज केसरी। कपट पंजर भंग कृते करी। भव पयोधि सम्तरणे तरी। प्रवल र्धियं हरैर्वसनेदरी ॥४१॥ असम भाग्य पणश्चयसागरः । स्व गुण रंजित नायक नागरः । विजय सेन गुरु स्तप गच्छ राड्। विजयते जय तेज उदाहृसः ॥४२॥ द्वाभ्यां युग्मं। तत्प-होदिय रवयो विजयंते विजय सूरोशः। श्रो उचितवाल गे।त्रावतंस तुल्या अनुवानाः ॥४३॥ तेषां निदेशेन सदी विभा करे। गगा तरंगालिल सदा शीमरेः। जिनाल्याय प्रतिभा बध्वरै। प्रतिष्ठिना वाचक एविय सागरै: ॥११॥ पंडिस पंक्ति प्रभावः श्रो विजय कुशल विवध वरास्तेषां शिष्येणाद्य रुचिता प्रशस्तिरेषा विनि-रमाथि॥४५॥ श्री सहज सागर सुधी विनेय जय सागरः प्रशस्ति मिमां। उदली लिखदुरकीणां वर तोहर सूत्रधारेण ॥४६॥

#### सेवाडी।

मारवादके गाहबाइ इलाकेके वालो जिलेके समीप यह प्राचीन स्थान है।

#### श्रा महावार जो का मंदिर।

अं॥ सं॰ ११६७ चेत्र सु॰ ६ महाराजाधिराज श्री अध्यराज राज्ये। श्री कटुक राज युवराज्ये। समी पाठीय चैत्ये जगती श्री धर्म्मनाथ देवसां नित्य पूज्जाधं। महा साहणिय पूलाव - - पौत्रेण जिलाम राज पुत्रेण उप्यल राकेन। मां गढ आंवल ॥ वि॰ सल खण जोगरादि कुटुं य समं। पद्रांडा ग्रामे तथा मेद्रं सा ग्रामे तथा छेछिड्या मृद्रही ग्रामे ॥ अरहटं अरहटं प्रति दत्तः जब हारकः ॥ एक यः केपि लेपियण्यति ते समदोयं धर्म भाग्याः सदा भविष्यंति। इति मत्या प्रतिपालनीयं। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं। वहुभिवंसुधा मुक्ता राजिमः सगरादिभिः ॥१॥छ॥

(876)

अं॥ स्वजन्मिन जनताया जाता परतेषकः।रिणी शांतिः। विश्वघ पति विनृत चरणः स शांति नामा जिने। जयति ॥१॥ आसीदुग्र प्रतापादाः श्री मदण हिल भूपितः। येन प्रचंड दे। द्वंड प्रराक्रम जिता नही ॥२॥ तत्पुत्रः चाहमाना नामन्वये नीति सद्धहः। जिन्द राजाभिधी राजा सत्यस शोर्य समाश्रयः ॥३॥ तत्त नूजस्तती जातः प्रतापा क्रांत भूतलः। अश्वराजः श्रियाधारे। भूपतिभू भृतां वरः ॥४॥ ततः कटुकराजेति तत्पुत्रो घरणी नले। जज्ञे स त्याग सीभाग्य विख्यातः पुन्य विस्मितः॥॥॥ तद्भुकौ पत्तनं रम्यं शमी पाटी ति नामकः। तस्त्रास्ति वीर नाथस्य चैत्यं स्वर्गं समीपमं ॥६॥ इतश्चासीद् विशुद्धातमां

यशोदेवो बलाधियः। राज्ञां महाजनस्यापि सप्तायामग्रणी स्थितः ॥०॥ श्री षंडेरक सग्दच्छे बंधूनां सुहृदां सतां। नित्योपकुर्वता येन न श्रांतं समचेतसा ॥८॥ तत्सुतो बाहृहो जातो नराधिय जन प्रियः। विश्व कर्मिव सर्वत्र प्रसिद्धो विदुषां मतः ॥८॥ तत्पुन्नः प्रियतो छोके जैन धर्मा परायणः। उत्पन्नः धरूलको राज्ञः प्रसाद गुण मंदिर ॥१०॥ दया दाक्षिण्य गांभार्य बृद्धिचिद्ध्यात संयुतः। श्री मत्कदुक राजेन यस्य दानं छतं शुभं ॥११॥ माद्येत्र्यंवक संप्राप्तौ वितीण्णं प्रति वर्षकं। द्रम्माप्टकं प्रमाणेन धरूलकाथ प्रमोदतः ॥१२॥ पूजार्घं शांति नाथस्य यशोदेवस्य खत्तके। प्रवर्द्धयतु चंद्रार्द्धां यावदादनमुज्वलं॥१३॥ पितामहेन तस्येदं समीपाट्यां जिनालये। कारितं शांति नाथस्य विद्यं जन मनोहरं ॥१८॥ धर्मण लिप्यते राजा पृथ्वी मुनक्ति यो यदा। व्रह्महत्या सहस्रेण पातकेन विलोपयन्॥१५॥ संवत् ११७२॥

(877)

अं॥ संवत् १९८८ असीज बदि १३ रबी अरिष्ट नेमि पृथ्वं दिसायां अपविरक्षा अग्रे भित्ति द्वार पत्रे चर्तुलभाते कत्तुं मम च गोष्ट्या मिलित्वा निषेघः कृतः ॥ लिखितं पं॰ अश्वदेवेन ।

(878)

सं० १२४४ आसाह बदि ८ स्वी श्रो संमव देव फागुण सुदि ८ चवण --- छर -पधर ---॥ --- सुदि १४ जंसो --- हेकर जिसं देव॥ --- सुदि १४ विरवार
--- हेतु श्री बहेव॥ --- कार्त्ति बदि ५ माणु --- देव पास देव॥ --- सुदि
५ स्वी --- ण शांवव॥

(879)

कें ॥ सं १२५१ कार्त्तिक वदि १ रवी अब वाससा नालिकेर ध्वजा खासटी मूल्यं

निज गुरु श्री शालि भद्र सूरि मूर्ति पूजा हेतो श्री सुमित सूरिभिः। प्रदतात् वलाः ५ मास पाटकेने चके व्ययनीयाः ॥स्त्र॥

( 880 )

॥ ॐ॥ संवत् १२८७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ गुरी बासहड़ वास्तव्य ऊजाजल गोत्रं श्रेष्ठि चांदा सुत नाना - - - देव सधीरण सुत आस पाल गुण पाल सेहड़ सुत पूस देव सायूदेव पूसदेव सुत धण देव सहड़ भायां शीत पत्रिका साजणि जाल्ह सती रण भायां राही अई - - - सेहड़ भायां अइहब सूमदेव भार्या मदावति सावदेव भार्या प्रहल सिरि कुटु व समुदायेन सेहड़ेन भार्या समन्वितेन देव कुलिका कारापिता॥ मेह पुत्रिका देह साहुसा उसभ दासेन सुमं भवत्॥

यह भी मारवाड़के वाली जिलेमें है।

श्री शांतिनाथजी का मंदिर।

षंहरक चैत्ये पंडित। जिन चन्द्रेण गोष्ठियुतेन घीमता देव नाग गुरो मूर्त्ति कारिता थिरपाल मुक्ति बांछतां सं०१११६ वैशाख वदि—।

(882)

सं १२ - वर्षे फागुण सुदि १४ गुरौ अद्योह श्री पंडेरक निवासी श्रोष्टि गुणपाल पुत्रीकाया गो - - - ला - - सुखमिणि नामिकाया। श्री महावीर देव चेरबे चतुष्किका कारापिता।

( 883 )

अं॥ संवत १२२१ माघ खदि २ शुक्रे अदोह श्री केष्हण देव विजय राज्ये। सस्य मातृ राज्ञी श्री आनत्न देव्या श्री पंडेरकीय म्हानायक श्री महावीर देवाय चैत्र विद १३ कष्याणिक निमित्तं राजकीय भोग मध्यात्। युगंधर्याः हाएछ एकः प्रदत्तः। तथा राष्ट्रकृट पातू केछ्हण तद्भातृज कत्तामसीह सूद्रग काल्हण आहड आसछ अणितगार्दिभिः तहा रामाध्यथस १ गटसत्कात्। अस्मिन्नेव कल्याण केद्र १ प्रदत्तः ॥१॥ तथा श्री षंडेरक वास्तव्य रथकार धणपाह सूरपाह जोपाह सिगडा अमियपाह जिसहड-देल्हणादिभिः चैत्र सुदि १३ कल्याणके युगंधर्याः हाएछ एक १ प्र - - -

(884)

सम्बद् १२३६ कार्तिक यदि २ बुधे अबिह श्री नहिले महाराजाधिराज श्री केल्हण देव कल्याण विजय राज्ये प्रवर्तमाने राज्ञी श्री जाल्हण देवि मुको श्री पंहेरक देव श्री पार्श्वनाथ प्रतापतः थांया सुत राल्हाकेन भा भातृ पाल्हा पुत्र सीठा सुभकर रामदेव धरणि यबोहीप वर्हमान एक्सीधर सहजिम सहदेव सहिष्माछा ? रासां घीरण हरिचन्द्र वर देवादिभिः युत्तेन म - - परम श्रेयोधं विदिस निज गृहं पद्राः ॥ राल्हाश सत्क मानुषै यसद्भाः वर्षं प्रति द्रा० एला १ प्रदेया । शेष जनानां बसतां साधुभिः गोष्टिके सारा कार्या ॥ संवत १२६६ वर्षं उयेष्ट सुदि १३ शनी सीयं मातृ धारमति पुनः स्तंभको उधृत । थांथा सुत राल्हा पाल्हाभ्यां मातृ पद श्री निमित्ते स्तंभको पद्राः ।

मारवाइके वाली जिलेमें यह ग्राम है।

(\$85)

संवत १२०३ वैशाख सुदि १२ सोम दिने छो महत सूरिजः प्रतिष्ठितः समस्तः॥

( २३० )

(886)

संवत १४२६ माह यदि ७ चंद्रे श्री विद्याधर गच्छे मोढ ज्ञा० ठ० रतन ठ० अर्जुन ठ० तिहणा पुत्र शोद्द देव श्रेयसे भात टाहाकेन श्री पार्श्व पंचतीर्थी का० प्र० श्रो उद० देव सूर्रिम: ।

( 887 )

सं० १५०५ वर्षे माह बाद र शनी श्री ज्ञावकीय गच्छे महाबीर विवं प्र० श्री शांति सृरिभिः - - - प्रम ण जिन - -- भवतं

( 888 )

सं० १५०६ वर्षे माघ वाँद ११ सा० दूदा वीर मं महिया - - - लहराज - --

( 889 )

्सं १५०६ वर्षे माघ बदि १० गुरी गोत्र वेल्ह्स ऊ० ज्ञातीय सा० रतन भार्या रतना दे पुत्र दुदा वीरम माह पादे पलूणा देव राजादि कुटुम्ब युत्तेन श्रीश्रीर परिकरः कारित प्रतिष्ठितः श्री शांति सूरिभिः।

( 890 )

॥ अं॥ अध संवरसरे नृष विक्रमादित समयात संवत १६५६ भाद्र पद मासा शुक्छ पक्ष ७ सातमी तिथी शनिवारे। श्री बैदा गोत्रे। श्री सविया किण्णोत्रजा। मंत्रीश्वर त्रिभुवन तरपुत्र पूना॰ तरपुत्र मुहता चांदा तरपुत्र मुहता पतागढ़ सिवाणे साको करी चाइमल २ वीसन पुत्र मुहता श्री उरजन तरपुत्र मुहता पतागढ़ सिवाणे साको करी मूड। पिता पुत्र मुहता श्रो नाराइण १ सादूल २ सूजा ३ सिघा ४ सहसा ५ मुहता श्री नारायण नुराणा श्री स्नमर सिंघ श्री मया करेने गांव नाणो दीयो मुहता नाराइण सरइट १ साईमल देव श्री महावीर नु सतर भेद पूजा सार केसर दीवेल सार दीधो

होंदूनां बरोस । उत्थापे तियेनुं गाईरो--सुंस । तुरक उत्थापे तियेनुं सुयररी संस वले ---- को उथाप जो --- गांव नाणारी चढ़ियो गांव वीबलाणे -- वो-सि-ए। इ जाएन - गांव - दम १ चेंटियो --- तको उथाप जो। वी जोको उथापसी तिणनु गदहउ गांव मुहता श्री नारायण शार्या नवरंगदे तत्पत्र मु॰ श्री राज -- जणयल ---दा पुत्री जपमी --- नाराहण विजी भार्या नवलदे पुत्र जसवंत १ सहितं श्री ---गच्छै भट्टारक श्री सिद्ध सूरि विद्ममाने ---। ० श्री --- चंद शिष्य चांपा लिपितं। ए --- जको --- तिणु ----।

# ला लराई।

मारवाइके वाली जिलेके समीप इस ग्रामके एक प्राचीन खंडर जैन मंदिरमें यह लेख है।

( 891 )

संवत् १२३३ वैशाख सुदि ३ संनाणक भोक्ता राज पुत्र लाखण पाल राज पुत्र'अभय पाल तांस्मन राज्ये वर्त्त माने चा० भीवड़ा पड़ि देह बसी सू० आसघर समस्त सीर सहितै खाड़ि सीर जब मध्यात् जवा से ४ गूजरी जान्ना निमित्त' श्रो शांति नाय देवस्य दत्ता पूण्याय यः कोपि लुप्यते स पापो न छिद्यतेमंगल भवतू॥ तथा मिह्या उभ अरहहे आसघर सीरोइय समस्त सीरण जवा हरीधु १ गूजर तृयात्रहि बील्हस्य पुण्यार्थ ॥ १॥

(892)

ॐ॥ संवत् १२३३ ज्येष्ठ बदि १३ गुरौ अबहि श्री नहूले महाराजाधिराज श्री केएहण देव राज्ये वर्ष मानः श्री कीर्त्ति पाल देव पुत्रै सिनाणकं भोक्ता राज पुत्र लाषण

पारह राज पुत्र अमय पाल राज्ञी श्री महिबल देवि सहितैं: श्री शांतिनाय देव यात्रा निमित्तं भिद्या उव अरघट उरहारि मध्यात् गूजर तृहार १ जवा ग्राम पंच कुल समिक्ष एतत् - - - दानं कृतं पुण्याय साक्षि अत्र वास्त - - - द्गण --- सो॰ देवलये॰ समीपाटीय - - - पाजून आम - - - समक्ष आदानं - - - - मितस्य २ त - - - हत्या पातकेन छ - - - ११।

# हठुंदी।

मारवाड़ के गोड़वाड़ इलाके के बीजापुर के पास यह प्राचीन स्थान

### श्री महावीरजी का मंदिर।

(-893)

अं॥ सं० १२८६ वर्षे चैत्र सुदि ११ शुक्रे श्री रत्न प्रभोपाष्याय शिष्यैः श्री पृष्णं चन्द्रोपाष्ट्याचै रालक द्वय शिखराणि च कारितानि सर्वानि ।

(894)

अं सं० १३३५ वर्षे आम्बण विद १ सोमे ऽ सह समीपाही। मंडिपकायां भा पाहट उभां वां। पथरा महं सजन उ महं० घीणा उधण सीह उ० व० देव सिंह प्रभृति पंच कुलेन श्रो राताभिधान श्री महावीर देवस्य नेचाप्रचयं २ वर्ष स्थितिके कृत द० २२ चटव विद्यति। द्रम्माः वर्षे वर्ष प्रति समी मंडिपका पंच कुलेन दासव्याः पालनीयश्च बहुभिवंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः यस्य यस्य - - यदा भूमि तस्य तस्य सदा फलं गुभं अवतु॥ (895)

सं॰ १३३६ वर्षे श्रेष्टिको नाग श्र । श्रे - - अर सोहेन सथ पक्षे दत्त द्र॰ उभयं द्र ३६ समीपाटी मडपिकाबां व्याष्टएय माण पंच कुलेन वर्षे वर्षे प्रति आचंद्रार्क - - यावत् दातव्याः । शुप्तमस्तु ॥

( \$96 )

अं। नमो बीतरागाय संबद १३४६ वर्षे श्रावण विद ३ शुक्र दिने खहेड़ा ग्रामे महादपाल लभारावा कर्म सीहपा - - - ।

### माताजिक मंदिरके स्तम्भ पर।

(897)

॥ अं॥ नमी बोत रागाय॥ संवत् १३८५ वर्षे प्रथम साद्रवा वर्ष र सुक्र दिने अद्येह
श्री नडूल मंडले महाराज कुल श्री सम्पंत सिंह देव राज्येत्र तिनयुक्त श्रो॥ श्री करणे
महं ललनादि पंच कुल प्रच्छति भूमि अक्षराणि पञ्चा॥ समी तल पदित्य मंडपिकायां
साधू ० हैमाकेन साद्वि हाथीउड़ी ग्रामें श्री महाबीर देव नेवार्थं वर्षे प्रति वर्र्शा – क द्र
२४ चत्विविधि दंमा॰ प्रदत्ता सुप्तं भवतु ॥ बहु सिर्वसुधा भुक्ता राजिस सगरादिणि।
जस्य जस्य जदा भूमी तस्य तस्य क्दा फलं॥ कपूर विजय लियतं॥

## खण्डहर में मिला हुआ पाषाण पर।

(898)

---॥ विश्के - पजे रक्षा सस्या जवस्तवः। परिशासतु ना'- - परार्थ रुयापना जिनाः ॥१॥ ते वः पांतु जिना विनाम समये यत्पाद पद्मोन्मुख प्रेंखा संख्य मयूख

शेखर नख श्रेणीषु विम्बोदयात्। प्रायैकादशिमग्रुणं दशराती शकस्य शुम्मदृशांकस्य स्योद्गुण कारको न यदि वा स्वच्छात्मनां सङ्गमः ॥२॥ - - क्त - - नासत्करीलोप शोभितः। सुशेखर - - छी मूर्डि इ.ढो महीभृतां ॥३॥ अभि बिश्रद्रचि कातां सावित्रीं चतुराननः हरिवम्मा वभूवात्र भूविभुभुं वनाधिकः ॥१॥ सकल लोक विलोचन पंकज स्फुरदनं बुद बाल दिवाकरः। रिषु बध्वदनेन्दु हत दातिः समुद्रपादि विदग्ध नृप-रततः ॥५॥ स्वाचायै यां रुचिर बचने व्वासुदेवाभियाने बार्घ नीता दिनकर करेन्नीर जनमा करो व । पूर्व जैनं निर्जामव यशो कारयहस्तिकुण्डां रम्यं हम्म्यं गुरु हिम गिरेः शृङ्ग शृङ्गार हारि ॥६॥ दानेन तुलित बलिना तुलादि दानस्य येन देवाय। भागद्वयं व्यतीर्यंत भागश्चाचार्यं वर्षाय ॥७॥ तस्मादभूच्छुद्धं सत्त्वा मंमटारूयो महीपतिः। समुद्र बिजयी श्लाघ्य तरवारिः सदूम्मिकः ॥८॥ तस्माद् समः समजनि समस्त जन जनित लोचनानंदः। धवलो बसुधा व्यापी चंद्रादिव चन्द्रिका निकरः ॥८॥ भंक्वाधारं घटाभिः प्रकटमिव मदं मेद्पाठे भटानां जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताजं रणं मुज राजे। श्रीमाणे प्रणष्टे हरिण इव भिया गूर्ज्य रेशे विनष्टे तत्सैन्यानां शरण्यो हरिरिव शंरणेयः सुरणाां बभूव ॥१०॥ श्री महरूर्तम राज भूभुजि भजैर्भ जत्य भंगां भुवं दंडैभंण्डन शौंड चंड सुमटै स्तस्याभिभृतं विभुः। यो दैत्यंरिय तारक प्रभृतिभिः श्री मानमहेद्रं पुरा सेनानोरिव नीति पौरुष परो नैषोत्परां निवृतिं ॥११॥ यं मूलादुद मूलयदूगुरु बलः श्री मूल राजो नृपो दर्पांधो धरणो बराइ नृपति यदुद्वापः पादपं। आयातं भुविकां दिशी कमिको यस्तं शरण्यी दघौ दंष्ट्रायानिव रूढ मूढ महिमा कोली मही मण्डलं ॥१२॥ इत्यं पृथ्वी भर्तृभिर्नाथ मानैः सा - - सुस्थितैरास्थितीयः। पाथो नाथो वा विपक्षात्स्व पदां रह्मा कांक्षे रक्षणे बहु कहाः ॥१३॥ दिवाकरस्वेव करैः कठोरैः करालिता भूर कदम्बकस्य। अशि श्रियं ताप हतोरुतापं यमुन्नतं पादप वज्ज नीवा ॥ १४ ॥ धनुर्हुर शिरोमणे रमल धर्ममभ्यस्यतो जगाम जलधेरगुंणो गुहरम्ष्य पारंपरं। समोयुर्गप सन्मुखाः सुमुख भाग्राणानां गणाः सतां चरितमद्भतं सक्ष्तसेश्र

लोकोत्तरं ॥१५॥ यात्रासु यस्य वयदीण्णं विषुविविशेषात् वलगतुरंग खुरखात मही . रजांसि । तेजोभिरूजिनंत मनेन विनिजिनंत त्वाद्वास्वान्बिलज्जि त इवातितरां तिरो-भूत् ॥१६॥ न कामनां मनो धोमान् घ – छनां दधौ । अनन्योद्वार्य संस्कायं भार धुर्यीर्थ-तीपि यः ॥१७॥ यस्तेजोभिरहस्करः करुणया शौद्वोदनिः शुद्धया । भीष्मो वंचन वंचितेन वचसा धम्मेण धम्मारमजः। प्राणेन प्रलाय निलो चलित्रो मंत्रेण मंत्री परो रूपेण प्रमदा प्रियेण मदनो दानेन कण्णोभवत् ॥१८॥ सुनय तनयं राज्ये बाल प्रसाद मतिष्ठिप त्परिणतवया निःसंगो यो बभूत सुधीः स्वयं । कृत युग कृतं कृत्वा कृत्यं कृतातम चमत्कु-ती रक्षत सुक्रतीनो कालुष्यं करोति किल: सतां ॥१८॥ काले कलाविप किलामलमेतदीयं लोका विलोक्य कलनातिगतं गुणौचं। पार्थादि पार्थिव गुणान् गणयन्तु सत्यानेकं व्यथा-द्रगुणनिधिं यमितीय वेधाः॥२०॥ गोचरयंति न याचो यच्चरितं चंद्र चंद्रिका रुचिरं। वाचरपते व्र्वचस्वी को वान्यो वर्णयेत्पूर्णा ॥२१॥ राजधानी मुत्रो भर्तु स्तस्यास्ते हस्ति कुण्डिका अलका धनद्रयेव धनाढ्य जन सेविता॥२२॥ नीहार हार हरहास हिमांशु हारि कारकार वारि भुवि राज विनिजर्कराणां। वास्तव्य भव्य जन चित्त समं समंतारसंताप संपद् पहार परं परेषां॥२३॥ धीत कल धीत कलशाभिराम रामास्तना इव न यस्यां। संत्य परेष्य पहाराः सदा सदाचार जनतायां ॥२८॥समद मदना लीलालापाः प - ना क्लाः कुंबलय दृशां संदृश्यंते दृशस्तरलाः परं। मलिनित मुखा यत्रोद्ववृत्ताः परं कठिनाः कुचा निविड रचना नीयी वंघाः परं कुटिलाः कचाः ॥२५॥ गाहोत्त्रंगानि साहुं गुचि कुच कलशैः कामिनीनां मनोज्ञी विर्वस्तीण्णांनि प्रकामं सहं घन जघने द्वेयता मंदिराणि। भाजते दश्र गुम्राण्यतिशय सुभगं नेत्र पात्रीः पित्रत्रीः सत्रं चित्राणि घात्रो जन हत हृद्यैर्ध्विभूमैर्यत्र सत्रं ॥२६॥ मधुरा घन पर्व्याणो हृद्यहृपा रसाधिकाः । यत्रेक्षु वाटा लोकेम्यो नालि-कत्याद्भिदेखिमाः ॥२७॥ अस्यां सूरिः सुराणां गुरु रिव गुरुभि गौर वाहीं गुणौधै भू पालानां त्रिलोकी वलय विलिसता नंतरानंत कीतिः। नाम्ना श्री शांति मद्रो भवदिभ भवितं आसमाना समानोकामं कामं समर्था जनित जनमनः संमदा यस्य मूर्शिः ॥२८॥ मन्येमुना मुनीन्द्रेण मनीभू रूप निर्जितः। स्त्रध्नेषि न स्वरूपेण समगन्स्ताति एज्जतः ॥२६॥

प्रोद्यतपद्माकरस्य प्रकटित विकटा शेष भावस्य सूरेः सूर्यस्येवामृतांशुं स्फुरित शुभ रुचि बासुदेवाभिषस्य। अध्यासीनं पदव्यां यम मल विलसज्ज्ञान मालोक्य लोको लोका छोकावलोकं सकलमचकलस्केवल संभवीति ॥३०॥ धम्मभ्यास रतस्यास्य संगतो गुण संग्रहः। अभग्न मार्गाणेच्छस्य चित्रं निट्यांण बांछना ॥ ३१ ॥ कमपि सर्वगुणानुगतं जनं विधिरयं विद्धाति न दुव्विधः। इति कलंक निराकृतये कृती यमकृतेव कृतािखल सद्गुणं "३२॥ तदीय वचनान्निजं घन कछन्न पुत्रादिकं विलोक्य सक्छं चलं दल मिवा-निष्ठांदोलितं । गरिष्ठ गुण गोष्ट्यदः समुददी घरहीर धीरुददार मति सुंदरं प्रथम तीर्थ क्रुन्मदिरं ॥३३॥ रक्तं वा रम्य रामाणां मणि ताराव राजितं । इदं मुख मित्रा भाति भाव मान वरालकं ॥३४॥ चतुरस्र पट ज्जन घाड्डनिकं शुभ शुक्ति करोटक युक्त मिदम्। बहु भाजन राजि जिनायतनं प्रविराजित भोजन धाम समं॥३५॥ बिद्रध नृप कारिते जिन गृहेति जीण्णे पुनः समं कृत समुद्धताबिह भवांब्धिरात्मनः । अतिष्टिपत सोप्यय प्रथम तीर्थ नाथा कृति स्वकीर्त्तिमिव मूर्रातामुपगतां सितांशु खुति ॥३६॥ शांत्याचार्यै स्त्रि-पंचाशे सहस्रे शरदा मियं। माच शुक्क त्रयोदश्यां सुप्रतिष्ठैः प्रतिष्ठिता ॥३०॥ विद्रव नृपंतिः पुरा यद तुलं तुलादेर्द्देवी सुदान मवदान धारिदम पीपलन्नाद्भतं। यतो धवल भूपतिर्जिनपतेः स्वयं सात्मजोरघट्टमथ पिष्पलाप पद कूपकं प्रादिशत् ॥३६॥ यावच्छेष शिरस्य मेक रजतस्य्णा स्थिताभ्युल्ल सत्पातालातुल मंहपा मल तुलामा लंबते भूतलं। तावत्तार रवाभिराम रमणी गंधव्वं थीर ध्वनिद्धांमन्यत्र धिनातु धार्मिक धियः सद्भुष वेला विधी ॥३८॥ सालंकारा समधि करसा साधु संघान बंघा श्लाघ्यश्लेषा ललिस विल-सत्तिद्विता रूयात नामा। सृत्ताद्व्यारुचिर विरितिदु यंमाध्येवर्या सूर्याचार्ये व्यर्रचिरमणी वाति रम्या प्रशस्तिः ॥४०॥ सम्बत १०५३ माच शुक्क १३ रवि दिने पुष्य नक्षत्रे श्री ऋषभ नाथ देवस्य प्रतिष्ठा कृता महा ध्वज श्वारीपितः ॥ मूलनायकः ॥ नाहक जिन्दज सशम्प पूरभद्रः नागपोचिस्थ आवक गोष्ठिकैर शेष कर्म्म स्रयार्थं स्व संतान भवाव्यि तरणार्थं च न्यायापां जित विस्तेन कारितः ॥तृ॥ परवादि दण्ये मधनं हेतु नय सहस्त्र भंगकाकीण्णें। भव्य जन दुरित शमनं जिनेंद्र वर शासनं जयति ॥१॥ आसीद्धी धन संमतः शुभगुणा भास्वत्प्रतापोज्जवली विस्पष्ट प्रतिभः

मभाव किलते। भूषात्तमांगार्च्चतः। योषित्षीन प्रयोधरांतर सुखाभिष्वङ्ग सन्लालितो यः श्रो मान्हरि धर्म उत्तम मणिः सद्वंश हारे गुरी ॥२॥ तस्माद्वभूव भुवि भूरि गुणे।पपेतो भूप मभूत मुक्टान्चित पाद पीठः। श्री राष्ट्रकूट कुल कानन करूप वृक्षः श्री मान्विद्ग्ध नृपतिः प्रकट प्रतोपः ॥३॥ तस्माद्भूष गुणान्वित तमा कीर्सः परं भाजनं संभूतः सुतनुः सुताति मतिमान् श्री मंमटी विश्रुतः । येनास्मिकिज राज वंश गगने चंद्रायितं चारुणा तेनेदं पितु शासनं समधिकं कृत्वा पुनः पाल्यते ॥१॥ श्री वलभद्राचार्यं विद्राध नृप पूजितं समभ्यक्यं। आचंद्राक्कें यावद्वतं भवते मया प्रपाल्यते सर्वम् ॥५॥ श्री हस्ति कुं डिकायां चैत्य गृहं जन मनोहरं मक्त्या। श्री मद्भुष्ठभद्र गुरोर्योद्वहितं श्री विद्राधेन ॥६॥ तस्मि-क्लोकान्समाहूय नाना देश समागतान । आचंद्राईं स्थिति यावच्छासनं दत्त मक्षयं ॥९॥ रूपक एको देयो वहतामिह विंशतेः प्रवहणानां । धर्म - - - - क्रय बिक्रवेच तथा ॥८॥ संमृत गंड्या देयस्तथा बहंत्याश्च रूपकः श्रेष्टः। घाणे घटे च कर्षो देयः सर्वेण परिपा-ट्या ॥१॥ श्री भहलोक दत्ता पत्राणां चोल्लिका त्रयोदिशका। पेल्लिक पेल्लिक मेसद् खूत करें: शासने देयं ॥१०॥ देयं पलाश पाटक मर्यादार्वार्त्तक - - - प्रत्यर घह' धान्या-हकं तु गोध्म यव पूर्णां ॥११॥ पेड्डा च पंच पलिका धर्मस्य विशोपक स्तंथा भारे। शासन मेतरपृद्धं विद्यधेन राजेन संदत्तं ॥१२॥ कर्णासकांस्य कुंकुम पुर मांजिष्ठादि सर्व भांडस्य। दश दश पलानि भारे देयानि विक ---॥१३॥ आदानादे तस्माद्भाग द्वय महतः कृतं गुरुणा । शेषस्तृतीय भागो विद्या धनमात्मनो विहितः॥१८॥ राज्ञा तत्पुत्र पोत्रैश्च गोष्ठ्या पुरजनेन च। गुरुदेव धनं रक्ष्यं नापेद्यं हितमीप्सुनिः ॥१५॥ दस्ते दाने फलं दानोस्पौलिते पालनास्फलं । भक्षिते। पेक्षिते पापं गुरु देव धनेधिकं ॥१६॥ गोधूम मुद्रग यव छवण राष्ठकादेस्तु मेयजा तस्य । द्रे।णम् प्रति माणकमेक मत्र सर्व्वण दात्तव्यं ॥१७॥ वहुभिव्वंसुधा मुक्ता राजिमः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूभिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥१८॥ राम गिरि नंद कलिते विक्रम काले गते तु शुचिमासे। श्री मद्वलभद्र गुरोविर्वदम्घ राजेन दस्त मिदं ॥१०॥ नवसु शतेषु गतेषु तु पण्णवती समिवि केषु माघस्य कृषा कादरयामिह समर्थितं मंमट नृषेण ॥२०॥ यावद भूधर भूमि मानु भरतं भागीरथी भारती भारवद्भानि भुजङ्ग राज भवनं भाजद् भवांभोदयः। तिष्ठत्यत्र सुरासुरेंद्र महितं जैनं च सच्छासनं श्री मत्केशव सूरि सन्तित क्रते तावत्प्रभूयादिदम् ॥२१॥ इदम् चाक्षय धर्म साधनम् शासनम् श्री विद्ग्ध राजेन दत्तं॥ सम्प्रत ६७३ श्री मंसट राजेन समर्थितम् सम्बत् ६६६॥ सूत्रधारोद् भत्र शत योगेश्वरेण उत्कीण्णं यम् प्रशस्तिरिति।

### जालार।

म।रवाड़का यह भी बहुत प्राचीन स्थान है। इसका प्राचीन नाम जावाछीपूर था। तोपखाना।

(899)

---।--- त्र्रेलका लक्ष्मी विपुल कुलगृहं धर्मतृक्षालवालं। श्री मन्ना भेय नाथ क्रम कमल युगं मंगलं व रतनोतु। मन्ये मंगल्य माला प्रणत भव भृतां सिद्धि सौध प्रवेशे यस्य स्कंध प्रदेशे विलस्ति गल श्यामला कुंतलाली ॥१॥ श्री चाहुमान कुलांबर मृगांक श्री महाराज अपहिला न्वयोबद्गमव श्री महाराज आल्हण सुत - - - -यांवली दुर्लित दिलस रिपुवल शी महाराजकीर्तिपाल हेव हृदयान दिनंदन महाराज श्री समरं सिंह देव करुयाण विजय राज्ये तर पाद पद्मोपजीविनि निज प्राहि मातिरेक-तिरस्कृत सकल पील्याहिका मंडल तस्कर व्यांतकरे। राज्यचितके जोजल राजपुत्रे इस्येवं काले प्रवर्त्तमाने । रिपुकुलकमलें दुःपुण्यलावण्यपोत्रं नय विनय निधानं धाम सींदर्य लक्ष्म्याः । धर्राण तरुण नारी लोचनान'दकारी जयति—समर सिंह क्ष्मा पतिः सिंह वृत्तिः ॥ २ तथा ॥ औत्पत्तिकी प्रमुख खुद्धि चतुष्टयेन निर्णीत भुप भवनोचित कार्य वृत्तिः। यन्नातुलः समभवत् किल जो जलाह्वो - - - - खंडित दुरतं विपक्ष एक्षः ॥३ श्री चंद्रगच्छ मुख मंडन सुविहित यतितिलक सुगुरु श्री श्री चन्द्रसूरि चरण निंदन युगल दुर्लित राजहंस श्री पूर्ण भद्र सृरि चरण कमल परि चरण चतुर मधु-करेण समस्त गोष्टिक समुदाय समन्वितेन श्री श्रीमाछ वंश विभूषण श्रेष्ठि यशोदेव सुतेन खदाज्ञाकारि निज-तृयशोराज जगधर विधीयमान निखिल मनोरधेन श्रेष्ठि यशोवीर परम श्रावकेण संवत् १२३६ वैशास सुदि ५ गुरी सकल त्रिलोकी तलाभीग भ्रमेण परिश्रांत कमला विलासिनी विश्राम विलास मंदिर अयं मंडपो निर्मापितः ॥ तथा हि ॥ नाना देश समागतैनंवनवैः स्त्री पंसवर्गी मुंहु यंस्ये -- -- पाव लोकन परेनी तृष्तिरासाद्यते । स्मारं स्मारमयो यदीय रचना वैचिष्ठय विस्कूर्जितं तैः स्वस्थान गतैरपि प्रतिदिनं सीत्कं-ठमावर्ण्यते ॥ १ ॥ विश्वंभरावर वधू तिलकं किमेत्रलीलारविदमथ किं दुहितः पयोधेः । दस्तं सुरै रमृत कुंड मिदं किमत्र यस्यावलोकनविधी विविधा विकल्पाः ॥ ५ ॥ गर्नापूरेण पातालं -- - ष महीतलं । तुंगत्वेन नभो येन व्यानशे भुवन त्रयं ॥ ६ ॥ किं च ॥ स्कूर्ज-द्रूपोमसरः समीनमकरं कन्यालिकु भाकुलं मेषाढ्य सकुलीरसिंह मिथुनं प्रोदाद्रवृपालं-छतं । ताराकरविद्याम सलिलं सद्राजहंसास्पदं यावत्तावदिहादिनाथ भवने नंद्यादसी मंडपः ॥ ७ ॥ कृतिरियं श्री पूर्णं भद्र सूरीणां ॥ भद्रमस्तु श्री संघाय ॥

( 899 )

क्षों ॥ संवत् १२२१ श्री जावालिपुरीय कांचनिगिर गढ़स्योपरि प्रमु श्री हेमसूरि प्रयो-धित गूर्जर धराधीश्वर परमाहंत चौल्लक्य ॥ महाराजाधिराज श्री कुमार पाल देव कारिते श्री पाश्वेनाथ सत्कमूल विव सहित श्री कुवर विहाराभिधाने जैन चैत्ये । सिद्धि प्रव-र्णनाय वृहद्भारकीय वादींद्र देवाचार्याणां पक्षे आचंद्राकें समर्प्पिते ॥ सं० १२४२ वर्षे एतद्देशाधिप चाहमान कुल तिलक महाराज श्री समर सिंह देवादेशेन भां० पासू पुत्र भां० यशोवीरेण समुद्धृते । श्री मद्राजकुलादेशेन श्री देवा चार्य शिष्यैः श्री पूर्ण देवाचार्यैः । सं० १२५६ वर्षे ज्येष्ठ सु० ११ श्री पाश्वेनाथ देवे तोरणादीनां प्रतिष्ठा कार्ये कृते । मूल शिखरे च कनकमय घवला दंडस्य ध्वजा रोपण प्रतिष्ठायां कृतायां ॥ सं० १२६८ वर्षे दीपोश्सव दिने अभिनव निष्णंक्षप्रेक्षा मध्य मंडपे श्री पूर्णंदेव सूरि शिष्यैः श्री रामचं-द्राचार्यैः सुवर्णमय कलसारोपण प्रतिष्ठा कृता ॥ सुनं भवतु ॥ छ ॥ ( 900 )

संवत् १२६४ वर्षे श्री मालीय श्रे॰ यीषष्ठ सुत नाग देवस्तरपुत्री देल्हा सहस्रण क्षांवाख्याः क्षांवा पुत्री वीजाकस्तेन देवड़ सहितेन पितृक्षां श्रेयोधं श्री जावाछिपुरीय श्री महावीर जिन चैरंगे करोदि कारिताः॥ गुप्तं भवतु॥

( 901 )

संवत् १३२० वर्षे माच सुदि १ सोमे श्री नाणकीय गष्छ प्रतिबद्ध जिनालये महाराज श्री चंदन विहारे श्री श्रीं व रायेश्वर स्थान पतिना महारक रावल लक्ष्मोधरेण देव श्री महाश्रीरस्य आसीज मासे अष्टाहिका पदे द्रम्माणां १०० शतमेकं प्रदत्तं ॥ तद्व्याज मध्यात् मठ पतिना गोष्ठिकेश्च द्रम्म १० दशकं वेश्वनीयं पूजाविधाने देव श्री महाबीरस्य ॥

( 903 )

ओं संवत् १३२३ वर्षे माग सुदि ५ बुधे महाराज श्री चाचिग देव करुवाण विजय राज्ये तन्मुद्रालंकारिणि महामात्यः श्री जक्षदेवे॥ श्री नाणकीय गच्छ प्रतिबह महा-राज श्रो चंदन विहारे विजयिनि श्री महुनेश्वर सूरी तैलं गृह गोत्रोद् भवेन महं नर-पतिना स्वयं कारित जिन युगल प्जा निम्शिं मठ पति गोष्टिक समक्षं श्री महावीर देव भांडागारे द्रम्माणां शनाहुँ प्रदत्तं॥ तद्व्याजोद्गस्वेन द्रम्मार्हुन नेचकं मासं प्रति करणीयं॥ शुभं भवतु॥

( 903 )

अं। ॥ संवत् १३५३ वर्षं वैशाख विद ५ सोमे श्री सुवण्णं गिरी अहोह महाराज कुछ श्री सामरासिंह करूयाण विजय राज्ये तत्पादपद्मीपजीविन ॥ राज श्री कान्हद्देव राज्य घुरामुद्वहमाने इहैव वास्तव्य संवपित गुणधर ठक्र आंधह पुत्र ठक्र जस पुत्र सोनी महणसीह आर्या माल्हणि पुत्र सोनी रतनसिंह णाखी माल्हण गजसीह तिहुणा पुत्र सोनी नरपति जयता विजयपाल नरपित आर्या नायकदेवि पुत्र लखमीधर भुवण

पाल सुहडपाल द्वितोय प्रार्था जाल्हण देवि इत्यादि कुटंब सहितेन भार्या नायक देवि श्रेपोधे देव श्रो पाश्वेनाय चैत्ये पंचमी बलि निमित्त निश्रा निक्षेप हहमेकं नरपतिना दसं सत् भाटकेन देव श्री पाश्वेनाथ गोष्ठिकैः प्रति वर्षः आचंद्राकें पंचमी विलः कार्या॥ शुनं भवतु॥ छ॥

#### महावीरजी का मन्दिर।

( 904 )

संवत् १६८१ वर्षे प्रथम वैत्र बाद ५ गुरी अदोह श्री राठोड़ वंशे श्री सूरि सिंह पह श्री महाराजे श्री गर्जासंह जी विजयि राज्ये ..... मुहणोत्र गोत्रे वृद्ध उसवाल ज्ञातीय सा॰ जेसा झार्या जयवंत दे पुत्र सा॰ जयराज भार्या मनोरथदे पुत्र सा॰ सादा सुभा सामल स्रताण प्रमुख परिवार पुण्यार्थं श्री स्वर्ण गिरि गढ़ादुर्गी परिस्थित श्री मत क्मार विहारे थी मती महावीर चैत्ये सा॰ जैसा भार्या जयवंतदे पुत्र सा॰ जयमल जी वृद्ध भार्या सक्षपदे पुत्र सा॰ नइणसी सुन्दरदास आस करण छघुनार्या सोहागदे पुत्र सा॰ जगमालदि - - पुत्र पौत्रादि श्रेयसे सा॰ जयमल जी नाम्ना श्री महाबोर विवं प्रशिष्ठा महोत्सव पूर्वकं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रो तपः गच्छ पक्षे सुविहिताचारकारकशिधिला-चार वारक साध् क्रियोद्वार कारक श्री ६ आणंद विमल सूरि पह प्रभाकर श्री विजय दान सूरि पह शुङ्गार हार महा म्लेच्छाधिपति पातशाह श्री अकथर प्रतियोधक सदृत जगद्गुरू विरुद्ध धारक श्री शत्रुं जयादि तीर्थ जीजीयादि कर मोचक वण्नास अमारि प्रवर्शक भट्टारक श्री ६ हीर विजय सूरि पट्ट मुक्टायमान भ० श्री ६ विजय सेन सूरि पहें संप्रति विजयमान राज्य सुविहित शिरः शैखरायमाण महा-रक श्री ६ विजय देव सूरीश्वराणामादेशेन महोपाध्याय श्री शिखासागर गणि शिष्य पण्डित श्री सहज सागर गणि शिष्य पं॰ जय सागर गणिना श्रेयसे कारकस्य ॥

( 905 )

संवत् १६८३ आषाढ़ विद गुरी श्रवण नक्षत्रे श्री जालोर नगरे स्वणं गिरि दुर्गे महाराजाधिराज महाराजा श्रो गजिसह जी विजय राज्ये महुणोत गीत्र दीपक मं अचला पुत्र मं जेसा भार्या जेवंत दे पु॰ मं श्री जयल्ला नाम्ना मा॰ सरूपदे द्वितीय सुहागदे पुत्र नयणसी सुंदरदास आसकरण नरिसंहदास प्रमुख कुटुंव युतेन स्व श्रेयसे श्री धम्मेनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तथा गच्छ नायक भहारक श्री हीर विजय सूरि पहालंकार महारक श्री विजय सेन ---।

( 906 )

संवत् १६८३ वर्षे अपाढ़ वदि १ गुरी भूत्रधार जहारण तरपुत्र तोहरा इसर टाहा । दूहा हाराकेन कारापितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छ भ० श्री विजय देव सूरितिः॥

( 907 )

संवत् १६८३ वर्षे अषाढ़ वदि १ गुरी। महणोत्र गोत्र। प्र० जमल भार्या सङ्घदे समर्पित। श्री सुपार्श्व विवं। प्रतिष्ठितं सपागच्छे भ० --।

( 908 )

संवत् १६८३ वर्षे श्री अजित विंद्य प्र० त० प्र० श्री विजय देव सूरिभिः॥

( 909 )

संवत् १६८८ वर्षे माघ सुदि १० सोमे श्री मेड्ता नगर वास्तव्य उकेश झातीय प्रामेचा गोत्र तिलक सं हर्ष लघु भार्या मनरंगदे सुत संघपति सामीदासकेन श्री कुं युनाच विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपा गच्छे श्री तपा गच्छाघिराज महारक श्री विजय देव सूरिभिः ॥ आचार्य श्री विजयसिंह सूरि प्रमुख परिवार परिकरितैः ॥ श्रीरस्तुः ॥ (910)

संवत् १६८३ वर्षे आ० व० गुरी श्र० लठांक श्री माण विप्र आ० विजयदेव सूरिमिः।

( 911 )

### चौमुखजी का मन्दिर।

संवत् १६८१ वर्षे प्रथमा चैत्र वदि ५ गुरौ श्री श्री मुहणोत्र। गोत्र सा॰ जेसा भार्या जसमादे पुत्र सा॰ जयमाल मार्था सोहागदेवी श्री आदिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्वकं प्रतिष्ठितं च श्रो तथा गच्छे श्री ६ विजय देव सूरीणा मादेशेन जय सागर गणिना।

### हरजी

यह मारवाड़के जालोर के पास गांव है।

(912)

संवत् १२३१ मार्गा सुदि द म॰ शांति शिष्येण नेमिचंद्रेण आतम श्रेयार्थ प्रदत्तः ॥

( 513 )

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३-वा॰ श्री मुनिशेषर शिष्य द्या रत्न श्री वीरस्य तक्या केकृत ॥

(914)

संवत् १५१७ वर्षे फागुण सुदि ११ दिने रा॰ श्री विलास म॰ सोम रात्रे ह्याः - -

( 915 )

श्री शीले साथों मितियंस्यातः स्एडा बीर देशिते। महिमा कीर्त्ति लेखा स्या। त्तस्य देवेषु दुर्लाना॥

(916)

-- श्री पञ्जु वध् असीचय -- वहुया भज्जा युहंकर वणिस्स । सो भन सरावि-याए धम्मत्थम कारि लग एसा ॥ १ ॥

(917)

--- चंदण वाल नासा - - वा मित सिरी सा - - षी - - लगा कारिता

#### जुना।

## यह मारवाडका वाडमेर इलाके में गांव है।

(918)

अों ॥ संवत् १३५२ वैशाख सुदि १ श्री बाहड मेरी महाराज कुछ श्री सामंत सिंह देव करुयाण विजय राज्ये तिब्युक्त श्री २ करणे मं॰ चीरासेछ वेछाउछ मां॰ मिगल प्रभृतयो धर्माक्षराणि प्रयच्छिन्ति यथा। श्री आदिनाथ मध्ये संतिष्ठमान श्री विध्न मर्दन क्षेत्रपाछ श्री चउंडराज देवयोः उभय मार्गीय समायात सार्थ उष्ट्र १० वृष २० उभयादीप कर्टुं सार्थं प्रति द्वयोर्द्वयोः पाइछा। पक्षे भीम प्रिय दर्शावशापक अर्टुार्टुन यहीत्वयाः। ओसो लागो महाजनेन मानितः ॥ यथोक्तं बहुभिवंसुधा भुक्ता राजिनः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फछं॥ १॥ छ ॥

## जूना वेडा (मारवाड)

( 919 )

ॐ॥ संवत् १९४४ माघ सु० ११ म्हं पतेरं प्रदेख्यास्तु सूनुना जेउजकेन स्वयं प्रपूर्ण बज्ज मानादी मिलिस्त्रा सर्व बांघवेः ॥ १ ॥ खन्तके पूर्ण भद्रस्य बारनाथस्य मंदिरे कारिता वीर नाथस्य श्रेयसे प्रतिमानघा ॥ २ ॥ सूरे प्रद्योतनार्यस्य ऐन्द्र देवेन सूरिणा भूषिते सांप्रतं गच्छे निःशेष नय संजुते ॥ ३ ॥

(-920)

संवत् १६९४ वर्षे फागुण दि १३ उक्रेस ज्ञातीय वापणे गोत्रे संघवी टीलु भार्यादीड़म दे पुत्र सं• गोपा भार्या गेलमदे पुत्र रूपा चंदा श्री रादुलिया भार्या मन भगोदे पुत्र भोजा भा• ना - - - श्रा पार्श्वनाथ विंव कारित तथा गच्छ भद्दारक श्री श्री हीर विज - - - ।

( 921 )

संवत् १३४७ वर्षे वैशाख सुदि १५ रबी श्री अकेश गोत्रे श्री सिद्धा चार्य संताने श्रे॰ बैल्हू भा॰ देमलतरपुत्र श्रे॰ जन सीहेन सकुदुम्बेन आत्म श्रेयसे पाश्वंनाथ विवं कारित प्र॰ श्री देव गुप्त सूरिभिः॥

( 922 )

संवत् १५०७ वर्षे माहि सुद्ध ५ रवी प्र० ग० दोता राजू पु० बीसा भा० विमलादे पु० ड्रार सहितेन स्व पुण्यार्थे श्रो विमलनाथ विवे का० प्र० श्री मडाहड़ां गच्छे श्री नय कीसि सुरि भि० माल्हेणसू ग्रामे वास्तव।

(923)

सं॰ १६३० वर्षि वैद्यास विद ८ दिने श्री वहड़ा ग्रामे उसवाल सुते गीत्र सीलाकी बाचणे सागासाहा भी दामा॰ खेमलदे पुत्र राजा भार्या सेवादे पुत्र मानः कमरसी श्री कुंथुनाथ विवं श्री हीर

( 924 )

सं० १५३० वर्षे सा० व०६ प्राग्वाट ज्ञाति व्य० चाइड लार्या राणी पु० व्य० वेला प्रमुख कुटुम्ब युतेन स्व धेयसे श्री संभवनाथ विवं का० प्र० तपा श्री लक्ष्मी सागर सूरिमिः चुंपरा ग्रामे

( 925 )

सं० १६३० वर्षे वैशाख विद ८ दिने श्री वहड़ा ग्राय उसवाछ ज्ञातीय गोत्र तिउहरा सा० सूदा भार्या सीहलादे पुत्र नासण वीदा नासण भार्या न काग देवीदा भार्या कनकादे सुत वला श्री साहिनाथ विवं कारांपित श्रो हीर विजय सुरिभिः प्रतिष्ठितः ॥

( 926 )

सं० १५१५ वर्षे मान शु॰ १५ उकेश लोढ़ा गोत्र सा० फांक्कू श्रा० कपूरी सुत सा० वीरपालेन मा० गांगी पुत्र पनर्वल कर्मती भातृ दिल्हादि युतेन श्री संभवनाय विंव कारित प्रतिष्ठितं तपा श्रो रत्न शेखर सूरिभिः॥

( 927

सं॰ १६२३ वर्षे वैशास मासे शुक्रवारे १० तिथी हहर नगर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय। मं॰ श्री। लहुआ सुत सं॰ जसा मं श्री रामा महा श्राधेन भार्या रला। दम॰ कहूआ म॰ सिंघराज प्रमुख सकल कुटुंच युतेन श्री शांतिनाथ विवं कार्ति। श्री श्रीतपागरछ युगप्रधान विजय दान सूरि पहें श्री हीर विजय सूरिमि प्रतिष्ठितं। वैशाख सुदि दशमी दिन ॥

( 928 )

संवत् १६३४ वर्षे माध सु० ९ उप० ज्ञाती गादहीया गोत्रे सा० कोहा मा० रतनादे पु० आका भा० यस्मीदे पु० हराजावड़ मेरादि साहि तिथी स्रति मतं श्री वास पूज्य विवं कारि० श्री वपु श्री कुकुदाचार्य संताने प्र० देव गुप्त सूरिभिः ॥ श्री ॥

( 929 )

सं॰ १४२२ श्री सर प्रमु सूरि उपदेशेन प्रतिष्ठितं।

( 930 )

संवत् १६२२ वर्षे फागुण वदि १५ उपकेश झातीय वाहड़ा गोत्रे - - - - संभवनाथ - - - - लघ गछ लघ श्री श्री हीर विजर सृरि ।

#### नगर गांव ( मारवाड )

( 931 )

संवत् १५१६ वर्षे पौसष वदि ११ दिने गुरुवारे श्री राष्ट्रउद्व राज्ये श्री सोम्त बंम पुत्र श्री वयं रसल्ल नरेस्वरेण बांधव सामंत सल्हा पुत्र इरुव मुख सपरिवारेण तेज बाई भरतार भाटी महिए पुण्यार्थं गोबिंदराजेन श्री श्री महावीर चैत्ये वा॰ मोदराज गणि उपदेशेन पटहो बांधव मं॰ घारा पुत्र यायल मंडाही पुत्र नाल्हा मं॰ जाणा मं॰ दे॰ कट प्रमुख श्री संघ समु मशं पटहो वाद्यमानो चिरं जयातः शुनं भवतु नारदेन छषतं ॥

### सांचोर (मारवाड)

(932)

स्वस्ति श्री संवत् १२२५ वर्षे वैद्याख विद १३ दिने श्री सत्य पुर महा स्याने राज श्री भीमदेव करुयाण विजय राज्ये उपकेश ज्ञातीय भंडारी भंजग सिंह पुत्र भंडारी पारहा सुत छोषाकेन वृद्ध भातृ भ॰ साम वधू घासकितेन श्रा महावीर चैत्ये आतम श्रेयसे चत्रिकका उद्वारः कारितः॥

5.1

मारवाड़के जसवंत पुरा इलाके में यह स्थान भी बहुत प्राचीन है ।

( 933 )

ॐ संवत् १२३८ पोष वदि १० वला० नागू पुत्र श्रे० उद्धरण भार्यया श्रे० देवणाग पुत्रि-कया उत्तम परम श्राविकयास्व श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ देव चैत्य संहपे स्तंभोयंकारितः॥

( 934 )

कें ॥ संवत् १२३८ पोप वदि १० क्षे० आंच बुमार पुत्र क्षे० घवल भागंगा वला० नागू पुत्रिकया संतोस परम ब्राविकया सब ब्रेयांचे ब्रा पार्श्वनाच देव चेंत्य मंडवे स्तमोय कारितः ॥

( 935 )

अ ॥ संवत १३३३ धर्व माध सुदि १ प्रतिपदावां महामण्डलेश्वर राज श्री षाचिम देव कल्वाण विजय राज्ये तिलयुक्त महामात्य श्री जारवा प्रभृति पंच कुल प्रतिपत्ती रत पुरे देव श्री पार्श्वनाधाय पीण कल्याणिक यात्रा निमित्तं मह माधवः सुत महं मदन सुत महं घोणा। श्री कुमर्शसंह सुत महं ऊदल प्रभृति पंच बुटेन श्री पार्श्वनाथः देव प्रतिवह श्री चैत्र गच्छीय श्रीदेवचंद्र सूरि संताने श्रा अमरचंद्र सूरि शिष्य श्री अजित देव सूरीणा मुपदेशेन हह द्वय भूमिः प्रदत्ता आ चंद्राकें नंदतु॥ यहिं सिर्वसुधा भुक्ता राजितः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य तदा फलं।

( 936 )

संखत् १३८८ वर्षे धेत्र सुदि १५ गुरावदोह रत पुरे महाराज कुछ श्री सांवर सिंह। कल्याण विज्ञ राज्ये तिव्ययुक्तमहं विदु आ प्रशृति पंच कुल प्रतिपत्ती श्री पार्श्वनाथ प्रतिवह महा महणा थे ॰ संता मह॰ विजयपाल गो॰ छपण प्रभृति समस्त गोष्ठिकानां विदितं अक्ष्यराणि प्रयच्छंति यथा रत्वप्र वास्तव्य गूर्जर न्यातीय थे॰ राजा सुत बादा गांगा सुत मंडलिक मदन प्रवृति कानां देव श्री पार्श्वनाथ प्रति वहु तोडक प्रवेश द्वार दक्षिण हस्त प्रथम हहात् द्विनीय हह श्रे गांगा श्रेयोधे बादा सत्क देव कुलिका विंव पूजापनार्थं श्री पार्श्वनाथ देवेन जोष्ठिकै। विदिन्तं हृहं समर्प्पितं। अस्य हृह निक्रष्ठ प्रसिदेव श्री पार्श्वनायस्य श्री वाचकेन वीसल प्रीयगाय एक विशसस्याधिक शत मेकं प्रदेशं। हह मिदं चतुमिं गोष्टिकै: संमिलते भूत्वा आहेक संस्था करणीया स्वारमीय परिणा श्रेष्ठि बादा भूतक सांब विनैः शाहके हट्टं कर्यापि नार्पणीयं। तथा सत्क उत्तपत्ति व्यय कर्ण वाण्गोष्ठिकान् विना एकाकिनैः न कर्त्तव्या । उत्तपत्ति मध्यातु देव कुलिकाया विवानां नेचकप देवी॰ दूर। ३ वर्षे प्रतिदातव्या उतपत्ति मध्यात् हहे पितत दुसित पदे कमठाय कारापनीया। यच्च भाहक स्वक द्रव्यं वहीति तत् पोष करुयाणक दिने देव कुलिकाया छिंव भोग करणीय। उरितं द्रव्यं श्री पार्श्वनाथ सत्क माि कायां थवं। न्यां खेवनीयं निक्षे व उधार गोष्ठिकै करणाय। अत्र मताान महा बहुणा मतं श्रीष्टि सोता मतं धराणे गती वा हस्तेन महं विजय पाछ मतं। गोष्टिक खबणा मतं ॥ स

### बिलाडा (मारवाड)

( 937 )

सं० १८०३ वर्ष शाके १६६८ प्रवर्त्त माने मगशिर सुदि २ दिने सोम वारे महाराज राज राजेश्वर महाराजा जी श्री असयसिंह जी कंवर श्री रामसिंह जो विजय राज्ये वृहत खरतर श्री आचार्य गच्छे। महारक श्री जिन कोत्तिं सूरि जी वर्त्त माने सित। श्री श्रिलाड़ा नगरे कटारीया कलावत साह श्री तुंता जी पुत्र गिरधरदासजीकेन जिनालय करापितः स्थानको दामः उपाध्यायजी श्री करम चंद हरप चन्दाभ्यां कृतः कलावत श्रावकाणामपि विशेषोपदेशो दत्तस्ते नायं श्री सुमतिनाथ जी देव छो जातः - - - द्रधर भीषन कमाभ्यां कृतः उपाध्याय श्री करमचंद गणि पं० हरपचंद गणि पं० प्रतापसी गणि प्रमुख सपरिकरेन विव-श्री भवतु।

## बोईया (मारवाड)

(938)

संवत् १२५० आषाढ वदि १४ रवा मुडपद्र वास्तव्य श्रावक सामण भार्या जिसवई स्त रोहड रामदेव भावदेव कुटुंव सहितेन राम्बदेवेन स्तंम छता प्रदत्ता द्रा० २०।

( 939 )

कों। संवत् १२५० आसाढ़ वदि १४ रवी बहुविध वास्तव्य र० रोहिल सुत घांघल सत्सुत गुण धर साल्हणाभ्यां मातृ थिरम्मति श्रोयार्थे स्तम्म लता ----- द्रां० २० प्रदत्ता ।

### कोटार (गोड़वाड़)

(940)

संवत् १३३५ वर्षे श्रावण विद १ सोमेऽदो ह समाण ं ं सउ िं ं या भा० हनउ ं ं पवरा महं सज्जन ठ० मह भा ं ठ घणसीह ठ देवसीह प्रभृति पञ्च कुलेन श्रीधात भिधान श्रीमहात्रीर देवस्य ने च के - - वर्ष स्थितके कृत द्र २८ चतु- विश्राति द्रम्माः वर्षे वर्षे प्रति - मी मंडिपका पंच कुलेन दातव्याः ॥ पालनीया १च ॥ बहुभिवंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फले ॥ भवतु ।

( 941 )

सं० १३३६ वर्षे श्रेष्ठि को सीहन चयपने दसद १२३ - यद ३६ स - प - १ मुंडा या स्वस्ति यमाण पञ्च कुछेन वर्षे वर्षे प्रति - - - या दातव्याः॥ . . .

### किराइ।

मारवाह के मालानी परगने में यह स्थान प्राचीन है। हिन्दुओं के समय में इस स्थान का नाम किराट कूप था और जैनियों के प्रसिद्ध नृपति कुमार पाल ने इस स्थान में जैन धर्ममें दीक्षित होने के पूर्व कईएक बहुत सुन्दर थिव मन्दिर बनवाया था। काल के चक्र से इस समय उन देवालयों की बहुत बुरी हालत है और सब लेख भी नष्ट हो गये हैं।

( 942 )

अं नमः सर्विज्ञाय ॥ नमोऽनंताय सूक्ष्माय ज्ञान गम्याय वैधसे । विश्वक्षपाय शुद्धा-य देव देवाय शंभवे ॥१॥ देवस्य तस्य चरितानि जयंति शंभीः स (श) श्वत् कपाल

विधु ( भरम ) विभूषणस्य । गर्व्यः स कोपि हृदि यस्य पदं करोति गौरी जितं च चिर-वल्कल वर्ष दर्शात् ॥२॥ वशिष्ठ - - - - - भ्षिते व्वूद भूघरे। सुरभ्याः परमाराणां वंशो - - नलं कुंडतः ॥३॥ तत्रानेक मही पाल - - - - सिंघु धिराजो महाराज - - - रणे समभून्मर मंडले ॥२॥ निर्गाल मिलद्वीर - -- - प्रतापो जवल दूसलः ॥५॥ शंभुबद् भूरि भ्रमीशाभ्यर्च्चनीयो भ - - - सूः ॥६॥ खड्ग रणत्कार रावणो एवण वैरिहं भवः॥ - - - ॥ ॥ सिंघु राज घरा षार घरणी घर घाम बान ॥ मा - - ॥८॥ जो भवत्त स्मात् सुर राजो हरा इत्या देव राजेश्वर- - - ॥ १॥ - - - मपहाय मही मिमां। मन्ये कश्य द्रुमः प्रायाद दृश्यक - - - ॥१०॥ - - दारणात्। श्री मर्द्दुरूर्लभ राजीषि राजेंद्रो रंजितो — - - ॥११॥ - - - धंधुक - तः। येन दुर्ध्वार वीर्येण भृषितं मरु मंडलं ॥ १२ ॥ धर्मं करो वभू - - - - कृष्ण राजो महा शब्द विभूषितः ॥ १३ ॥ तस्पुत्रः सोछद्व राजारूयः स्य - - - स्व - - - - करूपद्वमो भवत् ॥ १८ ॥ तस्मा दुदय राजारुयो महाराज---मंबलीक पदाधिकः॥१५॥ प्राचीड़ गीड़ कर्णाट मालवोत्तर पश्चिमं। - - क्र - शजं॥ १६॥ प्राश्च सिंघु राज भूपालारिपतृ पुत्र क्रमा-त्पृनः । तस्मादुदय राजश्च पुत्रः सोभेश्यरः सुतः ॥ १७ ॥ उत्कीर्ण मपि यो राज्य मुद्दुर्घ भुज वीर्यतः । जयसिंह महिपालात् --- यद्वं - ॥ १८ ॥ - - अतश्च नव गत वर्षे १९८६ १२०० विक्रम भूपतेः प्रसादा उजयसिंहस्य सिद्धराजस्य भू भुजः॥ १६॥ श्रो सोमेरवर राजेन सिंघु राजप्रोद्धवं। मूर्या निष्यांज शीर्येण राज्य मेतत्समुहुतं ॥ २० ॥ पुनर्द्वादश संख्येषु पंचाधिक शते १२०५ ष्वलं । बुमार पाल भूवालात् सप्रतिष्ठ मिदं कृतं ॥ २१ ॥ किराट कूप मारमोयं शिव कूप समन्वितं। निजेन क्षत्र घम्मैण पालयामास यश्चिरं॥२२॥ अष्टा दशाधिके चास्मिन शत द्वादशकेऽश्विन । प्रतिपद्गुस संयोगे सार्धयामे गते दिनात्॥ २३ ॥ दंडं सप्तदश शता न्यश्वानां नृप जज्जकात्। सह पंच नखांश्चीवमय-रादिभिरष्टभिः ॥ २८ ॥ तणु कोद नवसरो दुग्गी सोमेश्वरो ग्रहीत् । उच्चांगवरहा साह्यां चक्रे चैवातम सादसौ ॥ २५ ॥ बहुशः सेवकी कृत्य चौलुक्य जगती पतेः । पुनः

संस्थापयामास तेषु देशेषु अज्लकं ॥ २६ ॥ प्रशस्ति मकरो देतां नरसिंहो नृपाज्ञया । छेखकी त्रय (णे ] देवः सूत्र धारोस्तु जशोधरः ॥ २७ ॥ विक्रमे संवत् १२१६ अशिवन सुदि १ गुरी ॥ मंगलं महा श्रीः ॥

# सुंघा पहाड़ी।

मारवाइके जसवंतपुरा के पास उत्तरकी तर्फ पहाड़ीके ढलावमें सूधा माता नामक चामुंडाके मदिरमें लगे हुए दो पत्थरों पर यह लेख खुदें हुए हैं।

(943)

कों ॥ श्वेतां मो जातपत्रं किमु गिरि दृहितुः स्वस्तिटिन्या गवाक्षः किंवा सीख्यासन वा महिम मुख महाधिद्व देवी गणस्य। त्रेलोक्यानंदहेतोः किम्दिसमनचं श्लाह्य नक्षत्र मुरुषे शंत्रोर्भाष्टरथलेंदुः सुकृति कृतनुतिः पात् वो राज लक्ष्मीं ॥ १ ॥ ईशस्यां-कार्जानरनुपमानंद संदोह मूला चंचद्वासोंचल दलमधी भूषण भीढ पृष्पा। सहला-वण्योद्य सुफलिनी पार्व्वती प्रेम बल्ली लक्ष्मी पुण्यात्वम् दिन मिल व्यक्त भक्त्या । नतानां ॥२॥ विकट मुक्ट माद्यरेजसा व्योम्नि दैत्यानिव सुवि माणमस्या मेखलायाः क्वणेन। अनणुरणित लीला हंसकेंस्त्राययंती फणि पति भुवनांतरचंडिका वः श्रियेस्त् ॥ ३ ॥ श्री मद्वत्समहर्षि हर्ष नयनो दुभूतां खुपूर प्रभा पूर्विविधि मेलि मुख्य शिख-राष्ठंकार तिरमद्युतिः। पृथ्वी त्रातु मपास्त दृत्य तिनिरः श्री चाहमानः पुरा बीरः क्षीर समुद्र सोदर यशो राशि प्रकाशो भवत्॥ १॥ रता वल्यामिव नृपतती तत्क्रमे विश्व-सायां धम्मंस्थान प्रकर करण प्राप्त पुण्योत्सवायां। श्री नद्दरूलाधि पतिर भव ल्लह्मणो नाम राजा लक्ष्मीलीला सदन सदृशाकार शाकंत्ररीद्रः॥५॥ आपाताला रसमर जलिं मदरो यस्य खड्गो मुष्टिव्याजाङ्गुजग पतिना श्रुंखले नावबहुः। मिम्मंध्योच्चैः सपदि कमलां लीलयोद्दधृत्य मत्तर कक्रे नृतं र्राणत कटकः केलि कंपच्छलेन

े॥ ६॥ तस्माहि माद्रि भवनाय यशो पहारी श्रीशोमितो जनि नृपो स्य तनूद्ववीय। गां-भीयंचैर्य सदमं बांल राज देवो यो मृञ्जराज बल भंगमचीकरसं ॥७॥ साम्वाज्याशा क रेणुं रिपु नपति गज स्तोम माक्रम्य जहुँ यरखङ्गी गंध हस्ती समर रस भरे विध्य शैलाय माने। मुक्ता श्क्तींदु कांतोजजबल रुचिषु एसरकोत्तिं रेवातटेषु प्रौढ़ाने दोपचारी रुवण पुलकतिः पुष्कराणां छलेन ॥ ६॥ तत्पितृत्व जतयाथ धांधवः श्री महादुर जनिष्ठ भूपतिः। यस्कृपाण लतिकामुपेयृषां छायथा विरहितं मुखं द्विषां ॥ ॥ जज्ञे कांतस्तद्नु च मुत्रस्तत्तनुजो प्रवपालः कालः क्रे द्विषि सुचरिते पूर्ण चंद्रायमानः। यः संवग्नो न खलु तमसा नैव दोपाकरात्मा तेजो मक्तः क्वचिद्पि न यः किंच मित्रोदयेषु ॥१०॥ केयूराग्र निविष्ट रत्न निकर प्रोद्यरप्रभाडं वरं व्यक्तं संगर रंग मंडपतले यं वैरिलक्ष्मीः श्रिता। वीरेषु प्रसृतेषु तेषु रजसा नीतेषु दुरुर्लक्ष्यतां एटघो पायबलापि निम्मल गुणैर्वश्या प्रशस्या कृतिः ॥ ११ ॥ पुत्रस्तस्याहिल इति नृपस्तनमयूख च्छलेन स्त्रष्टा यस्य व्यधिस यशसां तेजसां तोलनां नु । गंगा तोले शिश तपनयो दें मतश्चारु चेले मध्यस्थायि भ्रविमय लसत् कंटके कौतुकेन ॥ १२ ॥ गुर्जराधियति भीम भूभुजः सैन्य पूर मजय-द्रजेषु यः। शंमुवत् त्रिपुर संभवं घलं वाडवानल इवांवुधे जेलं॥ १३॥ सैन्या क्रांता खिल वसुमती मंडलस्तित्पतृष्यः श्रीमान् राजा भवद्य जिताराति मल्लो पहिल्लः। भीम क्षोणी पति गज घटा येन ज्याना रणाग्रे हृद्यार्थां भोनिधि रघु कृते यहे पंक्तिः खलानां ॥ १४ ॥ अंभोजानि मुखान्यही मृग दुशां चंद्री दयानां मुदी लक्ष्मीर्यत्र नरोत्तमानुसरण व्यापार पारंगमा। पानानि प्रसन्नं शुनानि शिखरि श्रेणीय गुप्यद्वगुरुस्तोमो यस्य नरेशवरस्य तुलनां सेनां यु राशेर्द्धौ ॥ १५ ॥ उर्व्वारुड् विटपावलंब सुगृही हर्म्येषु दस्वा हुशं ध्यातात्यंत मनोहराकृति निज प्रासाद वातायनः। भूस्फोटानि वनांतरेषु वित-तान्या छोक्य हाहेति वाक् सस्मारा तपवारणानि शतशो यद्वीरे राज अज -- ॥ १६॥ दृष्टः के नं चतुर्भृजः स समरे शाकंभरीं यो यलाज्जग्राहानुजचान मालव पतेभीजस्य साढाह्ययं। दंडाधीराम पार सैन्य विभवं तीव्रं तुरुष्कं चयः साक्षाद्विष्णुर साधनीय य-शसा शृंगारिता येन भूः॥ १७॥ जज्ञे भूमृत्तदनु तनयस्तस्य बाल प्रसादो भीमक्ष्मा-

भृच्त्ररण युगठी मर्द्रन व्याजती यः। कुर्वन्वीडा मति बलतमा मोत्रमामास कारागा-राद् भूमी पति मपि तथा हुण्णदेवा भिधानं ॥१८॥ श्रीकर्यो जलद समं दघुरहो सैन्येस्य से-वारसा यानर्तुप्रतिमे समुज्ज्ञल पटा वासा मराल श्रियं। कंपं बायु वशेन केतु निवहाः शस्यानुकार च ते सङ्गीतानि च कोकिलारव तुलां चिसे तु तापं द्विषः॥१८ ॥ श्रीमां-स्तस्याजिन नर पति र्धा धवो जिंदुराजो यः संहेरेऽर्क इव तिमिरं वैरि वृदं विभेद । यस्य ज्योतिः प्रकरमितो विद्विषः कौशिकाभा द्रष्टुं शक्ता न हि गिरि गुहा मध्य-मध्या श्रितास्तत् ॥ २० ॥ गच्छतीनां रिपु मृगदृशां भूषणानां प्रपाते वाष्पासायै-र्घनति तुलां विभातीनामरण्ये। दूर्वा भांति मरकत मणि श्रेणयो यत्प्रयाणे तांबूलीय म्बमिव चिरं चक्रिरे पद्म रागाः ॥ २१ ॥ एथ्वी पालियतुं पवित्र मितमान् यः कर्षुका-णां कर मुंचन् प्राप यशांसि कुंद घषछा न्यानंद हृद्याननः । पृथ्वी पाल इति घ्रुवं क्षिति पति स्तस्यांग जन्माभवरप्रत्येक्षोकु निधिः स गूर्जर पतेः कर्णस्य सैन्या पहः॥ २२॥ यरसेना किल कामधेनु सदृशी कीर्ति स्ववंती पयः स्वच्छंदं सचराचरेपि भुवने शत्रुं स्तर्णी कुर्यती। धर्म वत्समित स्वकीय मनचं वृद्धिं नयंती मुदा कस्यानंद करी बभूवान भुवो-भीष्टं समातन्वती॥ २३ ॥ श्री योजको भूपतिरस्य यंघु विवेक सौध प्रवस प्रतापः। श्वेतात पन्नेण विराजमानः शक्त्याणहिल्लाख्य पुरेपि रेमे ॥ २४ ॥ त्यक्त्वा सीधमुदार केलि विपिनं क्रीडाचले दीर्घिकां परुयंका श्रयणं करेणुषु मुदां स्थानं समंताद्रि । यस्या-रि क्षितिपाल बाल ललनाः शैले वने निर्भारे स्पूल ग्राविशरस्सु संस्मृति मगुः पूर्वीपभुक्त श्रियां ॥ २५ ॥ श्री आशा राज नामा समजनि वसुचा नायक स्तस्य बंधुः साहाय्यं मा-लवानां भुवि यदिस कृतं वीक्ष्य सिद्धाधिराजः। तुष्टो धत्ते सम कु'भं कनक मय महो यस्य गुप्यद्वगुरु स्थं तं इतुं नैव शक्तः कलुपित हृदयः शेष भूपाल वाग्मिः ॥ २६॥ उदय गिरि शिरः स्थ कि सहस्त्रांश बिंबं वितत विशद की तें मूं धिनं किंनु मतापः। उपरि सुभग ताया उद्गाता संजरी किं कनक कलश आभाद्यस्य गुप्यद्गुस स्यः ॥ २७ ॥ कनक रुचि शरोरः शैलसाराभिरामः फणि पति मयनीयस्यावतारः स विष्णोः। सलिख निधि सुताया मंदिरे स्कंघ देशे द्घदवनि मुदारामग्रिमः पुण्य मूर्तिः ॥ २८ ॥ सञ्जागार

तड़ाग-कानन-हरप्रासाद-वापी-प्रपा-कूपादीनि विनिम्मंमे द्विज जनानंदी क्षमा मण्डले। धर्मस्थान शतानि यः किल बुध क्षेणीषु करूपद्रमः कस्तेस्यंदु तुषार शेल धवलं स्तीतुं यशः कोविदः ॥ २६ ॥ श्वेतान्येव यशांसि तुंगतुरग स्तोमः सितः सुख्रवां चंचन्मौक्तिक-भूषणानि धवलान्युच्चैः समग्राण्यपि । प्रेमालाप भवं स्मितं च विशदं शुखाणि वस्त्रीकसां वृंदानीति नृपस्य यस्य एतना कैलास-लक्ष्मी क्षिता॥ ३० ॥ प्रशस्ति रियं बृहद्गाच्छीय-श्री जयमंगला चार्य-कृतिः ॥ भिषिवि जयपाल-पुत्र-नाम्व सिहेन लिखिता। सूत्र जिसपाल पुत्र-जिसर्विणोरकीण्णां ॥

(944)

अं॥ जटा मूले गंगा प्रचल लहरी पूरकहना समुन्मील च्छत्र प्रकर इस नम्बेषु नृपतां। प्रदात्ं श्री शंभुः सकल भुवनाधीश्वर सया तया वा देवाद्वः शुभ विह शुगंधादि मुकुटः ॥ ३१ ॥ आशा राज क्षितिप सनयः श्री मदाल्हादनाह्यो जज्ञे भूभृद्भवन विदित रचाहमानस्य वंशे। श्रीनदुरूले शिव भवन क्रुदुम्मं सवस्व वेत्ता यस्सा हाय्यं प्रति पद महो गूउजंरेश रचकांक्ष ॥ ३२ ॥ चंबत्केतक चम्पक प्रविलक्तताली तमाला गुरु स्फूउर्ज रचन्दन नालिकेर कदली द्राक्षाच कन्ने गिरी। सीराष्ट्रे कुटिलोग्न कण्टक मिदारयृद्दाम कीर्त्तरता यस्या भूद्राभमान भासुर तथा सेनाचराणां रवः ॥ ३३ ॥ श्री मांस्तस्यांगज इह नृषः केल्हणो दक्षिणा शाबीशोदचद्गिष्टिम नृपते मान हत्सैन्य सिंधुः। निर्भिन द्योच्नैः प्रवल किलतं य स्तुरुष्कं व्यथत श्री सोमेशास्पद मुक्ट वत्तीरणं कांचनस्य ॥३१॥ स्रातास्य प्रचल प्रताप निलयः श्री कीर्त्तिपालो भवद्ग भूनाथः प्रति पक्ष पार्थिव चमूदा-वांब वाहो पमः । यस्वहां वुनिधौ हतारि करिणां कुं भस्यलीभ्यः क्षरनमुक्तानां निकरो मराल लिलतं धत्ते सम धारा श्रयः ॥३५ ॥ यो दुर्दातं किरात कूट नृपतिं भिरवा शरैरासलं तस्मि न्कांसहृदे तुरुष्क निकरं जित्वा रण प्रांगणे। श्री जावालि पुरे स्थिति व्यरचयव-इदुछ राज्येश्वर विचेता रत्न निभः समग्र विदुषां निःसीम सैन्याधिपः ॥ ३६ ॥ श्री

समर सिंह देवस्तत्तवयः क्षोणि मण्डलाधिपतिः। इन्द्र इव विव्य हृद्यानन्दी पुरु-' पोत्तमो हरिवत्॥ ३७॥ प्राकारः कनका चले विरचितो घेनेह पुण्यातमना नामा यंत्र मनोझ काष्ठक तति।वंदायरी शीर्षवान्। कि शेषः फण वृ'दमेदुर तनुवंक्ष स्थले वा भुवी हारः कि स्नमण श्रमादुहु गणः कि वैष भेज स्थिति ॥ ३८ ॥ कमल वनमिवेदं वप्रशीर्षा लि दंभान्निविल विपुल देश श्री समा कर्पणाच । लिखित विशद विंदु श्रेणिवन्मत्त वैरि क्षिलिपति विफला जिस्तोम संख्या निमित्तं ॥ ३९ ॥ तोलयामास यः स्वर्णीरा-स्थानं सोमपर्वण । आराम रम्यं समरपुरं यः क्रुतवानथ ॥ २० ॥ श्रोकीर्त्ति पाल मूपति पुत्रो जावालि पुरवरे चक्रे। श्री रूदल देवी शिव मंदिर युगलं पवित्र मतिः ॥४१॥ था समर्शसंह देवस्य नंदनः प्रयत् शौर्य रमणीयः। श्री उदयसिंह भूपतिर भूत्मना भास्व-दुपमानः ॥ ४२ ॥ श्रो नद्दुल-श्रो जावालि पुर-माण्डव्यपुर-वाग्भटमेरु-सूराचंद्र-राटहृद-खेड--रामसेन्य श्रो माल-रत्नपुर-सत्यपुर-प्रभृति देशा नामय मचिपतिः ॥ ४३ ॥ शोषः स्तोतुमिव प्रकृष्ठ रसना भारः समंतादभूत् क्षीराव्यः परिरब्ध् मृद्धपुर मुजः करुठील माला मिपात् । द्रण्टुं चानि मिषाक्षि-पं इज वनी वास्तीः पतिर्यस्य सां विश्व भी हृदयस्य हारलतिकां कोर्ति सितांशूज्ज्वलां॥ ४२ ॥ श्री प्रह्लादनदेशी राझो यस्यां गजं प्रसूते स्म। श्री चाचिंग देवाह्वं तथैव पामुंडराजारुयं॥ १५ ॥ घीरी दात्तस्तुरुकाधिपमददलतो गूर्जरेंद्रेर जेयः सेत्रायात दितीशोचित करण पटुः सिंध् राजांतको यः। प्रोद्वामन्याय हेतु र्भरत मुख महा ग्रन्थ सरवार्ध वेना श्रो मज्जावाछि संज्ञे पुरि शिव सदन द्वंद्व कर्त्तां कृतज्ञः ॥ ४६ ॥ तस्पहोदय शैल भानुरनचप्रोद्वाम धर्म क्रिया निष्णातः कमनीय रूप निल्यो दानेश्वरः सु प्रभुः। सीम्यः शूर शिरोमणिश्च सदयः साक्षादिवेंद्रः स्वयं श्री मांश्चिश्वाचिग देव एव जयित प्रत्यक्ष करूप हुमः॥ १०॥ मूमंगेन भयंकरेण विजित प्रत्यियं भूमी पतिः श्री मांश्याचिम देव एव तनुते निर्विष्त वृशि भुवं। द्वे जिह्नपं विद्धातु पलग पतिर्वकं बराहो गुलं कूनी नकति करींद्र निषद्दः संचात सीस्थ्यं पर ॥ ४८ ॥ मेरोः स्थैयं धयन रचनं वाक्पते यस्य तुल्यं पृथ्वी भारोद्धरणमसमं पन्नगेंद्रानुषंगि। साक्षाद्रामः किमयमथवा पूर्ण पीयूष रिमश्चिता

रतं प्रणियति जने देव एवैष तस्मात् ॥ ४६ ॥ स्फूर्जद्वीरम गूर्जरेश दलनो यः शत्र शल्य द्विषंश्चंचत्पातुक पातनैकरिकः संगस्य रंगा पहः। उन्माद्यव्यहरा चल स्य कुलिशा कार खिलोकी तल माम्यन्की सिंर शेष वैरि दहनोदग्र प्रतापोलवणः ॥ ५० ॥ श्रो मालै द्विज जानुवाटिक कर त्यागी तथा विग्रहादित्य स्यापि च राम सैन्य नगरे नित्यार्च-नार्थ प्रदः। प्रोत्तंगेष्य पराजितेश भवने सौवर्ण-कंभध्वजारोपी रूप्यज मेखला वितरण स्तस्यैव देवस्य यः॥ ५१॥ चक्ने श्री अप राजितेश भवने शाला तथा-स्यां रथः कैलास प्रतिमिख्निलोक कमलालंकार रतोच्चयः। येन क्षोणि पुरंदरेण कृतिना मानंद संवित्तये भाग्यं वा निज मेव पर्वत तुलां नीतं समंतादिप ॥ ५२ ॥ कणों दान रुचिर्विटश्च सुक्रती खादयो द्घीचि स्तथा हृदाः करुपतरुः प्रकाम मधुरा-कारश्च चिन्तामणिः। श्रो मच्चाचिगदेव दान मुदिता स्तकाम गृह्णंति यत्तकोर्ते-रपि नूतनत्व ममबद्गभूमीमुजां सद्मसु॥ ५३॥ स्फूउर्ज विर्कार क्षांकृतेन सुमगं तस्केत-कीनां वनं मिश्री भूतमनेक कम्न कदली वृ'देन घत्तेऽत्रयः। आमाणां विपिनं च देव ललना बक्षोरुह स्पर्दुंगे बोद्यरप्रोढ़ फलावली कवचितं जम्बू वने नाचित ॥ ५३ ॥ मरी मेरो स्तुल्यस्तिदश ललना केलि सदनं सुगन्धा दिनांनातरु निकर सदाह सुभगः। न् पेणेंद्रेणेव प्रस्तमर तुरङ्गोच्चय खुर प्रकं प्रेव्वी पीठ रतिरस वशात्तेन ददृशे॥ ५५॥ तनमूर्दिध्न त्रिदशेंद्र पूजित पदां भोज द्वयां देवतां चामुंडा मघटेश्व शिति विदिताम भविचितां पूर्विजः। नत्वा भवर्षे नरेशवरोध विद्धेस्या सदिरे मंडपं क्रोडिस्स्निर किवारी कल रवो नमाद्यनमयूरी कृलं॥ ५६ ॥ सम्वत् १३१८ त्रयोदश शतै कीन विशती मासि माधवे। चक्रेऽक्षय तृतीयायां प्रतिष्ठा मंडपे द्विजैः॥ ५०॥ संपर्छानं घटयत् शुभं कं भि वक्त्री गणेशः सिद्धि देय।दभि मत तमां चंद्रिका चारु मूर्शिः। कल्याणाय प्रभवतु सतां धेनु वर्गः एपिव्यां राजा राज्यं भजतु विपुष्ठं स्वस्ति देव द्विजेभ्यः॥ ५८॥ स श्रीकरी सप्तक वादि देवा चार्य स्य शिष्योऽजनि रामचन्द्रः। सूरिर्विनेयो जय मङ्गलो ऽस्य प्रशस्तिमेशां सुक्रती व्यथत ॥ ५६ ॥ भिषम्बर-विजय पाल-पुत्रेण नाम्बसीहेन छिखिता ॥ सूत्रधार-जिसपाल-पुत्रेण-जिसर्विणोरकीण्णां ॥

#### घटियाला।

यह स्थान मारवाड़ के राजघानी जोधपुर के पश्चिम उत्तर की ओरमें अवस्थित है और इसी गांवके पास यह शिला छेख मिला था इसकी भाषा प्राकृत है और मारवाड़ के सब लेखों से प्राचीन है।

यह लेख जोचपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुंशी देवीप्रशादणी ने अपने मारवाड़ के प्राचीन लेख नामक प्रतक में संस्कृत अनुवाद के साथ छपवाया या वही यहां पर प्रकाशित किया जाता है।

(945)

#### घटियाला ।

कों सम्मापवम्ममम्मं पढ़मं सयलाण कारणं देवं । णीसेस दुरिअ दलणं परम गुरु णमह जिणणाहं ॥ १ ॥ रहुतिलक्षो पढ़िहारो आसी सिरिलक्खणोत्तिरामस्स । तेण पढ़ि-हार वन्सो समुणई एरथ सम्पत्तो ॥ २॥ विपो सिरि हरिअन्दो भज्जा आसीति खत्तिञा भद्दा । अस्य सुओ उप्पणो वीरो सिरि रिजलो एत्य ॥ ३ ॥ अस्सवि णरहड़ ण्रांमी जा को सिरिणहड़ों तिए अस्स। अस्सवि तणओ ताओ तस्सवि जसवहुणो जाओ॥ १॥ अस्सवि चन्दुअ णांमा उप्पणो सिल्लुओ विए अस्स । फ्रोडोत्ति तस्स तणओ अस्स वि सिरि निरुषुओ जाई ॥ ५॥ सिरि भिरुषुअस्य तणओ कक्को गुरु गुणेहि गारविओ। अस्सवि कक्कुअ णामो दुल्लह देवीए उप्पणे ॥ ६ ॥ ईसिविआंसहसिअ महुरं भणिअं पलोईअंसोम्मं। णम्यं जस्सण दीणां रासोधं ओधिरामेत्ती ॥ ७ ॥ णोजिम्पिअं ण हिस्यंण क्यं ण पलोइअं णम्सिरिअं। णिथिअं णपरिदेश मिअं जेण जणे कउज परिहोणं ॥८॥ सुत्थादुत्थादि पया सहमात हउत्तिमा त्रिसोक्खेण। जणणिव्य जेण घरिआ णिरवंणिय मण्डले सहवा ॥ ८ ॥ उअरोहरा अमच्छर लोहे हिमिणाय विजि अं जेण। णक ओदो एह विसेसो ववहारे कावमण यहिए॥ १०॥ दिअवर दिएणाणुउजं जेण जणं रंजिजऊण स्वर्णस्य । णिम्मश्छरेण जणिन दुट्ठाण विद्यर्द णिट्टवणं ॥ ११ ॥

घनरिद्ध समिद्धाणं वि पउराणं णिअकरस्स अव्महिअं। तक्खं सयञ्च सरिसं तणंच तह क्रोण दिहाई ॥ १२॥ णवजोव्वणकअपसाहिएण सिंगार गुणग कक्रोण। जणवयाणज्ज में छंजं जेण णेह संचरिकां॥ १३॥ वालाण गुरु तर णाण तह सही गय वयाणं तण भोठव । इय सुचिरिऐहि णिच्चं जेण जणो पालिओ सब्बो ॥ १४ ॥ जेण णमन्तेणस्या सम्माणं गुण युई कुणं तेण । जम्पन्तेण य ललिअं दिण्णं पणईण घणणिवहं ॥१५॥ मसे माहबल्छ तमणी परिअंहा अउजगुञ्जरिताषु। जणिओजेण जणाणं सरवरिअ गुणेहि अणुराओ ॥ १६ ॥ महिजण गोहणाई गिरिम्मि जाला उलाओ परिलओ । जणियाओ जिण विस मेवडणाणय मण्डले पयडं ॥ १७ ॥ णीलुप्पल दल गन्धारम्मा मायं दमह् संविं देहि। वरइच्छुपण्ण छण्णा एसा भूमी कया जेण ॥ १८ ॥ वरिस सएसु अणवसु अद्वारह समगालंसु चेतिमा। णक्खने विहु हस्ये वड्वारे घवल वीआये॥ १६॥ सिरि कऋपूरण हद्वं महाजणं विष्यपय इवणि वहुलं। रोहिन्स कुल गामे णिवेसिलं किशि विद्विए ॥२०॥ महोअरम्मे एको बीओ रोहिन्स कृजगार्मम्म । जेण जसस्य व पुजांए एत्थम्मा सः मुरथवित्रा ॥ २१ ॥ तेण सिरि कक्कृएणं जिणस्स देवस्त दुरिस णिद्वलणं । कारवित्र अंचल भिमं भवणं भत्तीए सुष्टजणयं ॥ २२ ॥ अप्पिअमेएं भवणं सिद्धस्स धणेसरस्स गरछिम्म । तह सन्त जम्ब अम्बय विण भाउड पमुह गोद्वीए ॥ २३ ॥ रहाध्ये जन्म कुले कलक रहितं रूपं नवं योवनं । सीभाग्यं गुण भावन शुचि मनः क्षांति यशो नम्त्रता ॥ २४ ॥

#### संस्कृत अनुवाद।

स्वर्गा पवर्ग मार्ग प्रथमं सकलानां कारणं देवं। निःशेष दुरित दलनं परम गुरुं नमत जिन नाथम् ॥१॥ रघु तिलकः प्रतिहार आसीत् श्री लक्ष्मण इति रामस्य। तेन प्रतिहार वंशः समुक्ततिमत्र संप्राप्तः ॥२॥ विष्रः श्री हरिचंद्रः भार्या आसीत् इति क्षत्रिया भद्रा। अस्य सुत उत्पक्तः वीरः श्री रिज्जिलोत्र ॥ ३ ॥ अस्यापि नर भट नामा जातः श्री नाग भट इति एतस्य। अस्यापि तनयस्तातः तस्यापि यशो वर्द्धनो जातः ॥ १ ॥ अस्यापि चंदुक नामा उरपकः बिल्लुकोपि एतस्य। भोट इति तस्य तनयः अस्यापि श्री भिल्लुको जातः ॥ ५ ॥ श्री भिल्लुकस्य तनयः श्री कक्कः गुरु गुणैः गर्वितः । अस्यापि कक्कृक नामा दुर्लभ देव्यामृत्पकः ॥ ६ ॥ ईषद्विकाशं हसितं मध्र भणितं प्रछोक्तिं सीम्यं । नमनं यस्य न दीनं रासः रथेयः स्थिरा मैत्री ॥ ७॥ नो जल्पितं न हसितं न कृतं न प्रडोकितं न संभृतम्। न स्थितं न परिस्नातं येन जने कार्य परिहीनं ॥ ८ ॥ सुस्था दुःस्था द्विपदा अघमा तथा उत्तमा अवि सीख्येत । जनस्येव येन धृता नित्यं निज मण्डले सर्वं ॥ ९ ॥ उपरोध राग मत्सर लोमैरपि न्याय वर्जित येन न कृतो द्वयोर्विशेषः व्यवहारे कदापि मनार्गाप ॥ १०॥ द्विजवर दत्तानुइ। येन जन रंक्तवा सकलमाप । निर्मरसरेण जनितं दुष्टा-नामपि दण्डनिष्टपनम् ॥ ११ ॥ धन ऋदु समृद्वानामपि पौराणां निज करस्याभ्यर्थितमः । एक्षं शतं च सदूशस्वेन तथा येन दृष्टानि ॥ १२ ॥ नव यीवन रूप प्रसाधितेन श्रृङ्गार गुणज्ञ कक्क केण जनवचनीयमलज्जं येन जने नेह संचरितम् ॥१३॥ बालानां गुरुस्तरुणानां तथा सखा गत वयसां तनय इव । प्रिय सुचरितैर्नित्यं येन जनः पालितः सर्वः ॥ १८ ॥ येन नमता सदा सन्मानं गुणस्तुति क्वंता। जरूरता च एिततं दत्तं प्रणविभ्यो धन-निवहः ॥ १५ ॥ मरुमाइवरुलस्ब मणी परि आंका अन्त्रगुर्जरेषु । जनितो येन जनानां सच्चरित गुणैरनुरागः ॥ १६ ॥ गृहीत्वा गोधनानि गिरी जाला कुलाः परलयः । जनिता येन विषमें वटनाण कमण्डले प्रकटम ॥ १७॥ नीलोत्यल द्वगन्या रम्यमाकन्द मधुप वन्देः। वेरस् पर्णछन्ना एषा मूमिः कृतायेन ॥ १८ ॥ वर्ष शतेषु च नवसु अष्टादश सम ग्रलेषु चैत्रे नक्षत्रे विघु भरूपे बुधवारे घर्वाल द्विनीयायाम्॥ १६॥ श्री करक्केन हह महाजन विप्र प्रकृति घणिज बहुलम्। रोहिन्स कूप ग्रामे निवेशितं कीर्त्ति वृद्धे ॥ २० ॥ मण्डोवरे एको द्वितोयो रॉहिन्स कूप ग्रामे । येन यशस इय पुञ्जावेती स्तंभी समुत्तवधी ॥ २१ ॥ तेन श्री ककुकेन जिनस्य देवस्य दुरित निदंलनम् । कारितमचलमिदं भवनं प्रक्रया शुप्त जनकम् ॥ २२ ॥ अपितमेतद्भवनं सिद्धस्य धनेशव स्थ गच्छे । सह शांत जम्यु आचक वनि भाटक प्रमुख गोष्टवै॥ २३॥ श्लोध्य जन्म कुले कलंक रहितं कपं नवं यौदनं। सीमाग्यं गुण भावनं शुचिमनः क्षान्तिर्यशो नम्नता ॥ २८ ॥

## पिंडवाडा।

सिरोही राज्यका यह स्थान भी प्राचीन है। यहां रेखवे स्टेशन है और सिरोही जाने वाले लोग यहां उतर कर जाते हैं।

(946)

ओं ॥ संवत १६०३ वर्षे माह विद द शुक्रे श्री सिरोही नगरे रायि दूर्जण सालजी श्री विजय राज्य प्राग वंशे साह गोयंद भार्या धनी पुत्र केल्हा भार्या चापलदे गुसदे पुत्र जीवा जिणदास केल्ला पींडरवाड़ा ग्रामे श्री माहाबीर प्रासादे देहरी कारापितं श्रो तपा गच्छे श्री कमल कलस सूरि सत्पहें श्री विजय दान सूरि। साः जीवा श्रे योथं सा॰ जीवा दिने १० अणसण सीधा संवत् १६०२ का॰ फागुण विद ६ दिने अणसण सीधा शुभं भवतु कल्या॰ ॥

(947)

आं ॥ संवत् १६०३ वर्षे माह वदि द शुक्ते श्री सीरोही नगरे। रायि श्री दुर्जण साल जी विजय राज्य प्राग वंशे कोठारी छाछो भार्या हासिलदे पुत्र कोठारी श्रो पाल भार्या चेतलदे तस्य पुत्र कोठारी तेजपाल राज पाल रतन सी राम दास - - - - वाई लाछल दे श्रेयोधं पींडरवाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी कारापितं। श्री तपा गच्छे श्री हेम विमल युरि तत्पहे श्री आणंद विमल सुरि तत्पहे श्री विजय दान सूरि। शुनं भवतु कल्याणमस्तु श्रा॰ वा॰ लाछलदे श्रे॰।

( 948 )

सं० १६०३ वर्षे माह वदि ८ शुक्ते श्री सिरीही नगर रायि श्री दूर्जण साल जी विजय राज्ये प्राग वंशे कोठारी छाछा भार्या हासल दे पुत्र कोठारी श्री पाल भार्या पेतलदे। डाछ छदे ससारदे पुत्र कोठारी तेज पाछ राजपाछ रतन सी रामदास शहंस कर्ण पीहरवा ग्रामे भी माहावीर प्रासादे देहरी करापित कोठारी तेजपाछ भे योगे भी तपा गच्छे भी हैम विमछ सूरि तहद्दें भी आंणद विमछ सूरि तहप्हें भी विजय दान सू॰ शुभं भवतु कल्याणमस्तु॥

(949)

अों ॥ संवत् १६०३ वर्षे माह विद = शुक्रे श्री सिरोही नगरे राधि श्री दूर्जण सालजी विजय राज्ये प्राग वंशे सा थाया प्रार्था गांगादे पुत्र सा - मा प्रार्था कसमीरदे पुत्री रप्ती पींडर वाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी करापितं बाई गांगादे श्रेयोथें श्री सपा गच्छ श्री कमल कलस सूरि सुप्त प्रवतु कल्याणमस्तु ॥

( 950 )

कीं ॥ संवत् १६१२ वर्षे प्रागुण वदि ११ शुक्रे थी सिरोही नगरे माहाराज थी उदह सिंघ जी विजय राज्ये प्राग वंशे कोठारी छाछा भार्या हंसछदे पुत्र कोठारी थों पाल भार्या छाछलदे पुत्र रामदास करण सी सहस करण — — पींडर वाहा यामे माहाबीर प्रासादे देहरी करापितं थी तथा गच्छे थी हेम विमल सूरि तत्पहें आणंद विमल सूरि ———

( 951 )

आंनमः श्री वर्तुमानाय ॥ प्राग्वाट वंशी व्यवहारि सागा सूनुः प्रसूनोण्वल कांत कारिः। श्री पुण्य पुणा जिन पूर्ण सिंह श्वस्य प्रिया जाल्हण देवि नाम्नी ॥ १ ॥ मद्भर मद्भारत रोर — -- -- कलापः किल कुर पालः। जाया धर्म मोदिकन्दो प्रमुक्ता तस्या भवत्कामल देवि नाम्नी ॥ २ ॥ सदयी २ बामामृतैः सुहिती लोक हिती सतां मतिः।

सनयी विनयी चिती चणी विजयते सनयी तयोरिमी ॥३॥ तत्राद्यः सज्जन धणी रह्न रक्राभिघो धनं। धनाणढ्य जन मूढं - राज मान्यो घियां निधिः॥ १॥ द्वितीय सुद्वितीः बेंद् कांति कांच गुणोच्चयः। धरणः शरणं श्रीणां प्रवीणः पुण्य कर्मणि ॥ ५॥ रत्ना देवी घारल देव्यी जात्यी तयोरनुक्रमतः । समभूता मति निर्मल शीलालकार घारिण्यी ॥ ६ ॥ तस्य सुता ५-तेजा पांसल वास जाल्हणेनाख्याः । शांत स्वभाव कलिसा गुण तर मलयाः कला निलयाः ॥ ७॥ इसरच। श्री प्राग्वाटाभिष जाति शृंग शृंगार शिखरः। पुरा भूनमहुणा नामा व्यवहारी बरस्थितिः॥ ८॥ तस्य जोला भिघः सूनु स्त-स्पुत्रो भावठोऽशठः ॥ ६ ॥ तदीय पुत्रः सुगुणैः पवित्रः स्वाजन्य वित्तः सुनया सूवितः । लीवाभिधानः सुकृति प्रधानः सरकार्य धुयौ व्यवहार वर्यः ॥ १० ॥ नयणा देवी नाम सू देवी विख्यात संज्ञिक तस्या द्यिते ढययो पेते शीलायुद्यम गुण कलिते ॥ ११ ॥ नयणा देवी तनुजो मनुजो चित चारु एदमणो पेतः। अमरो भगरो गुरु जन जन -- जनन्यादि पद कमले ॥ १२ ॥ भीम कांत गुण रुवाते प्रजा पालन लालसे । हाजाभिये धरा धीशे प्राज्य राज्यं - रीक -- ॥ १३ ॥ आस्यामुनाभ्यां धनि पूर पाछ छीबानिधाभ्यां सद-पासकाभ्यां। ग्रामेऽग्रिमे पींडर वाडकारुणे प्रसाद - - विरुद्ध धारि सारः ॥ १८ ॥ विक्रमाद्वाण तक्क्रांविध भूमिते वरसरे तथा। फालगुनाख्ये शुभे मासे शुक्रायां प्रतिपत्तिथी ॥ १५ ॥ कल्याण बृद्धय भ्यूद्यैक दायकः, श्री बर्दुमान श्चरमी जिनेश्वरः । श्री मसपः संयम धारि सूरिभिः प्रतिष्ठितः स्पष्ट महा महादीह ॥ १६ ॥ आरबींदु समयादनया श्री वर्दुमान जिन नायक मूर्था । राजमानमितनंदतु विश्वानंद दायक मिदंबर चैश्यं ॥ १७ ॥ श्लो॰ ॥

( 952 )

राज श्री अमर सिंह जी एषावता देहनारा देहची आरोहतो - कमनइ काथोछइ। आजक - वान देरा माहि घोलसइ तिनइ गघइ द - गाल छह संवतु १७२३ वर्षे मगसिर सुदि -॥

# वीरवाडा (सिरोही) महाबीर स्वामी का मांदिर।

(-953)

सं० १८१० वर्षे श्रे॰ महणा मा॰ कपूर दे॰ पु॰ जगमालेन भा॰ सुतलदें पु॰ कडूया देल्हा समं बीरवाडा ग्राम श्री महावीर चैत्योद्वारः कारितः कछोलीवाल गच्छे भ॰ श्री मरचंद्र सूरि पहें श्री रत्नप्रम सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितः। मंगलं ॥ प्राग्वाट ज्ञातीयः॥

## बसंत गढ़ (सिरोही)

(किले के अन्दर जैन मंदिर के मूर्त्ति पर। (असन के दोनो तरफ पीठ पर)

( 954 )

सं० १५०९ वर्षे माच सुदि ११ वुधे राणा श्री कुंस कर्ण राज्ये वसंत पुर चैत्ये तदुद्वार कारको प्राग्वाट व्य॰ कागड़ा भा॰ मेघादे पुत्र व्य॰ संडनेन भा॰ माणिक दे पुत्र कान्द्रा पीत्र जोणादि युतेन प्राग्वाट व्य॰ घणसी भा॰ छीवी पुत्र व्य॰ भादाकेन भा॰ छाल्ह्र पुत्र जावडेन भोजादि युतेन मूल नायक श्री शांतिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठित तथा श्री सोम सुन्दर सूरि तत्पहालंकरणं श्री मुनि सुन्दर सूरि श्री जय चंन्द्र सूरि पह प्रतिष्ठित शच्छाचिराज श्री रत्न शेषर सूरि गुरुपिः।

#### पालडी (सिरोही)

( 955 )

सं० १२८९ वर्षे माघ सुदि १० गुरी अबोह श्री नदूले महाराजाधिराज श्री केल्हण देव राज्ये सरपुत्र राज श्री जयत सीह देवो विजयी ज - - तरपादपद्योपजीविन महा स्मय वाल्हण प्रभृति पंच कुलेन महं सूम देव सुत राजदेवेन देव थी महाबीर प्रदत्त द्र० १ पाहहाली मध्यात्। बहु भिवंसुधा भुक्ता राजभि सागरादिभि यस्य यस्य यदा दक्तं तस्य तस्य तदा फलं॥

#### कालाजर (नवाना के निकट)

( 956 )

सं० १३०० वरषे जेठ सुदि १० सोमे अखो ह चंद्रावत्यां महाराजाधिराज श्री आकहण सिंह देव कल्याण विजय राज्ये तिल्युक्त मुद्रायां महं श्री पेता प्रभृति पंच कुलं शासन मिनि लिख्यते यथा महं श्री पेताकेन - - नान कलागर ग्रामे - - - - श्री पार्श्व नाथ देवस्य लो - - - रहिता - - - एवं ॥ आचंद्रार्क - - - यस्य यस्य यदा भूमी तस्य सस्य तदा फलं ॥ साखि राउल० न्ना अलिणव न्नाद उव - न्नजव - सोहण - - - वणादे सणा - - - - - - - कल्हा ।

#### कामद्रा (सिरोधी)

(957)

स्रों। श्री निरुष्टमालं निर्यातः प्राग्वाटः विजित्तं श्री पतिरिव छह्मी युग्गो सं (स्ट्रों) - राज पूजितः ॥ आकरो गुण रत्नानां वंघू पद्म दिवाकरः उजुजकस्तस्य पुत्र स्पात् नम्मराम्मे ततो परी ॥ जज्जुं सुत गुणाद्यं धामनेन प्रसाद्भयम्। द्वृष्ट्या चक्रे गृहं जैनं मुक्तयं विश्व मनोहरम् ॥ सम्बत् १०६१ - - - - सपुने -।

#### उथमा (सिरोही)

( 959 )

संवत् १२५१ आषाढ़ वदि ५ गुरी श्री नायकीय गच्छे उथक सद्घिष्ठाने । श्रीपार के नाथ चैत्ये ॥ धनेशवर पुत्रेण देव धरेण धीमता । सयुक्तेन यशोभद्र आएशा पावहा

सहोदरैः । यसो अटस्य पुत्रेण । साईं यरा घरेण भा पुत्र पौत्रादि युक्तेन घर्म्म हेतु मह मंता ॥ भगती घारमत्याख्या । मृतश्चैत्र यशो भटः । कारितं श्रेयसे ताम्यां । रम्येदस्तुंग मंहप ॥ छ ॥

## वघीणा (सिरोही)

( 959 )

संवत् १३५८ वर्षे वैशा अ शुदि १० शिन दिने न - - छ देशे वाच सीण ग्रामे महा-राजा श्री सामंत्रसिंह देव करुयाण विजय राज्ये एवं काजे वर्शमाने सोलं॰ पामट पु॰ रज्-रसीलं॰ गागदेव पु॰ आंगद मंहलिक सीलं॰ सी माल पु॰ कु'ताघारा सो॰ माला पु॰ मोहण जिम्नुवण पहा सोहरपाल सो॰ घूमण पर्ट पायत् विष्ण् सीहा सर्व सोलंकी समु-दायेन वाचसीण ग्रामीय अर - - हट अरहट प्रति गोघूम से॰ २ ढींवड़ा प्रति गोधूम सेई २ तथा घूलिया ग्रामे सो॰ नयण सीह पु॰ जयत माल सो॰ मंहलिक अरहट प्रति गोघूम सेई २ ढोंवड़ा प्रति गोचूम सेई २ सेतिका २ श्री शांतिनाच देवस्य यात्रा .महो॰ रसव निधित्त दत्ता ॥ एतत् आदानं सोलंकी समुदायः दातव्यं पालनीयं च । आचंद्राकं॥ यस्य यस्य यदा भूभी तस्य तस्य तदा फलं॥ मंगलं भवतु ॥

## छाज-नीतोड़ा (सिरोही)

(960)

संवत् १२ वर्षे ११ माह सु॰ ६ श्रे॰ जेतू आसल प्रति पतैमधिक कुअर सीह पतिना। पाऊ रनु।

( 961 )

मन्दिर घर एषम सिंघेन करावी।

## नोदिया (सिरोही)

( 962 )

संवत् ११३० वैसाष सुदि १३ नंदियक चैत्य साले वापी निम्मीपिता सिथ गणैंः।

(963)

अं॥ सर्तिणि सील वंता च। सङ्घाव भक्ति संयुता॥ जिन गृहे सैल स्तंभा द्वी। मंडप मूले थापिताः॥१॥

श्री महावीर स्वामि जी के मान्दिर के स्तंभ पर।

( 964 )

स्रों॥ संवत् १२०१ मादवा सुदि १० सोम दिने निका भागों वरा पुत्र मौतिणिया स्तंम का० २

( 965 )

श्री विजयते॥ संवत् १२९८ वर्षे पोस सुदि ३ राठउढ पून सीह सुत रा॰ कमण श्रेयोथं पुत्र भीमेण स्तंनो कारितः॥ श्री - - - - सूरि श्री - -।

## कोटरा (सिरोही)

(969)

॥ पूर्वं डींडिला ग्राम मूल नायकः श्री महावीरः संवत् १२०८ वर्षे पिप्पल गच्छीय श्री चिजय सिंह सूरिभिः प्रतिष्ठितः पश्चात वीर पल्या प्रा॰ साह सहदेव कारिते प्रसादे पिप्पालचार्य श्री वीर प्रभ सूरिभिः स्थापितः । संवत् १४६५ वर्षे ।

#### वरमांण (सिरोही)

(967)

सं॰ १३५१ वर्षे माघ विद १ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे॰ साजण सा॰ राल्हू पु॰ पून सीह भा॰ २ पद्मल जालू पुत्र पदमेन भा॰ मोहिणि पुत्र विजय सीह सहितेन जिन युगल युग्मं कारितं॥ छ॥

( 968 )

स्रों॰ संवत १८८६ वर्षे वैशाख विद ११ बुधे ब्रह्माणीय गण्छे महारक श्री मदन प्रभ सूरि पहें श्री नंदिश्वर सूरि पहें श्री विजय सेन सूरि पहें श्री रत्नाकर सूरि पहें श्री हैम तिलक सूरिभिः पूर्वं गुरु श्रेयोर्थं रंग मंडपः कारापितः॥

## छोटाना ( सिरोही )

(969)

संवत १३०८ धर्षे उदे सीह सुत पदम सीह।

## माकरोरा [ सिरोही ]

(970)

श्री सुविधि जिन प्रासादात् माक्रोड़ा मध्येः। संवत् १७८० वरषे कमछ कससा गच्छे भहारिक श्री मत् रत्नसूरि प० कमछ विजय गणि वेठाणा ७ संधाति चीमासु रह्या। मंहुता

मोटा सा॰ घना मु॰ दसरयजीवा सा॰ अमरा सा॰ कोठारी करमसी सा॰ केसर सा॰ जग-न्नाथसा॰ छषमा सा॰ राजा छाघा संषा तेजाः जीवाः पीथाः जगा अमरा रण छोड़ देवा देवा भगवान रावजी राज जोगा कल्याणः सुजाणः जोगाः रामजी आसा वाई घांपी बाई जगी समस्त आविक आवि-काइ सेवा भगति भछी रीति कीघी संघस्य कल्याणाय भवतु ॥

## घवळी [ सिरोही ]

( 971 )

॥ सं०। १८६१ वैशाख शुक्क ५ वृध वासरे श्री महावीर प्रसाद जीणेद्वार श्री संधेन प्राग्वाट ज्ञातीय सा०। खुषचंद मोती सा। छुंबा उमा सा। तछका वाला प्रमुख कारापितम् तस्यो परी घवज दंड गच्छ नायक श्री कमल कलसा गच्छेश महा०। श्री विजय महेंद्र सूरिस्वरिमः प्रतिष्ठितम् गं०। पं० डुंगर विजय वां०। नधु प्रमुख, इति ज्ञेयम्। शुमं

## सीवेरा [ सिरोही ]

(972)

संवत् १६६५ वर्षे पंडित श्री माहा शिष्य जय कुशल जस कुसल कातिक चीमासु कीथु ठाणाः २ सीवेरा ग्रामे ।

## जिरावल पार्श्वनाथ [ सिरोही ]

( 973 )

संवत् १८८३ वर्षे प्रधम वैशाख सुदि १३ गुरी श्री अंचल गच्छे श्री मेर तुङ्ग सूरीणां पदोद्वरण श्री जय कीर्त्त सूरीशवर सुगुरुपदेशेन पत्तन वास्तव्य श्रीसवाल झातीय मीठ हींया सा॰ संग्राम सुन सा॰ सलपण सुत सा॰ तेजा भार्या तेजल दे तयोः पुत्रा सा॰ हीडा सा॰ पीमा सा॰ भूरा सा॰ काला सा॰ गांगा सा॰ हीडा सुत सा॰ नाग राज सा॰ काला सुन सा॰ पासा सा॰ जीव राज सा॰ जिणदास सा॰ तेजा द्वितीय आता सा॰ नर सिंह भार्या कडिनग दे तयोः पुत्री सा॰ पास दत्त सा॰ देव दत्त श्री जीराडला पार्यनाथ स्य चेत्ये देहरी ३ कारापिता श्री देव गुरु प्रसादाद प्रवहं मान भद्रं मांमलिकं भूयात्॥

( 974 )

ओं ॥ सं॰ १८६३ वर्षे प्राद्ववा वदि ७ गुरु कृष्ण पक्षं श्री तथा गच्छ नायक श्री श्री देव सुंदर सूरि पदे श्री सोम सुंदर सूरि श्री मुनि सुंदर सूरि श्री जय चंद्र सूरि श्री भ्रवन सुंदर सूरि उपदेशेन श्री कल वर्या नगरे कोठारी बाहउ सामत सं नाने को नरपति भा॰ देमाई पुत्र सं॰ उक्रदे पासदे पूनसी मना श्री उसवाल झातीय कटारीया गोत्र श्री जीराउला भुवने देव कुलिका कारापिता ॥ शुमं भवतु ॥ श्री पाश्वंनाय प्रसादात् ॥ ओं कटारिया गोत्र वरं महीयं नार्सु पिता मे जननी देमाई। श्री सोम सुंदर गुरुगुरव अदेयाः श्री छालज संहन मात्र शालं ॥ १॥

(975)

कीं ॥ सं० १४८३ वर्षे भाद्र वदि ७ गुरु दिने कृष्ण पक्षे श्री तपा गच्छ नायक श्री देव सुंदर सूरि पहे श्री सोम सुंदर सूरि श्री मुनि सुदर सूरि श्री जयचंद्र सूरि श्री भुवन सुंदर सृरि श्री उपदेशेन श्री कलवर्या नगरे श्री उसवाल ज्ञातीय सा० घणसी संताने सा० जयता भा० वा० तिलक सुत सं० समरसी सं० मोषसी श्री जीराउला सुवने देवकुलिका कारापिता। शुभं भवतु। श्रीपार्श्वनाथ प्रसादात्।

( 976 )

कों ॥ सं॰ १८८३ वर्षे माद्रवा वदि ७ गुरु दिने कृष्ण पक्षे श्री तपा गच्छ नायक श्री देव सुंदर सुरि पहे श्री सोम सुंदर सृरि श्री मुनि सुंदर सूरि श्री जयचंद्र सूरि श्री मुवन भुंदर सूरि उपदेशन श्री कलवर्या नगरे ओसवाल ज्ञातीय म॰ मलुसी संताने सं॰ रतन भार्या वा॰ वीक सुत सं॰ आमसी श्री जीराउल भुवने देवकुलिका कारापिता। शुनं भवतु श्री पार्श्वनाथ प्रसादात ॥ छ ॥ सा॰ आमसी पुत्र गुणराज सहस राज ।

(977)

स्वस्ति श्री संवत् १४-१ वर्षे वैशास सुदि ३ वहत्तपा पक्षे भटा० श्री रत्नाकर सूरीणामनुक्रमेण श्री अभयसिंह सुरीणा पहें श्री जय तिलक सूरीश्वर पहावतस भट्टा० श्री
रत्न सिंह सूरीणामुपदेशेन श्री वीसल नगर वास्तव्य प्राग्वाटान्वय मंडन श्रे० चेत सीह
नंदन श्रे० देवल सीह पुत्र श्रे० षोषा तस्य भार्या सं० प्रण उ देव्ये तथोः सुता सं० सादा
सं० दादा सं० मूदा सं० दूधाभिधै रेतेः कारि।

(978)

स्वस्ति संवत १५०८ वर्षे आत्याह सुदि १२ शने सू॰ काला सुहहा नरसी भीना मांडण सांहा गोपा मेरा मोकल पांचा सूरा नित्य प्रणम्य अष्टांग सक्टूब।

( 979 )

#### श्री अंजारा पाइवनाथ ।

(930)

स्वित श्री संवत् १६५२ वर्षे कार्त्तिक विद ५ वृधे येषां जगद्दगुरुणां संवेग वेराग्य सी भाग्यादि गुणगण श्रवणांत् समत्कृतें मंहाराजाधिराज पाति शाहि श्री अकवरा- भिचानेः गुजरदेशात दिल्ली मंडलेश बहुमानमाकार्य धमीं पदेश कर्णन पूर्वकं पुस्तक कोश समर्पणं डावराभिधान महासरी मत्स्यवध निवारणं प्रति वर्ष षडमासिकामारि प्रवर्त्तनं सर्वदेश श्रीशत्रुज तीर्य मुंडकाभिधान कर निवर्तनं जीजियाभिधान करकत्तंनं निज सकल देश दानमृत स्वमोत्रनं सर्देश वंदय रूप निवारणं चित्यादि धर्म कृतानि प्रवर्त्त तथा श्री शत्रुजये सकल देश संचयुत कृत यात्राणां भाद्रपद श्रुक्कें कादशी दिनेजात निवाणां शरीर संस्कार स्लानासक फलित सहकारणां श्री हिर विजय सूरिश्वराणां प्रति दिनं दिव्य नाद्यनाद श्रवण दीप दर्शनादिके जीय प्रभावाः स्तूप सहिताः पादुकाः कारिताः पंच मेधेन भार्या लाडकी प्रमुख कृदुं व युतेन प्रतिष्ठिताश्च तपागस्काधिराजे भहारक श्री विजयसेन सूरिभिः औं श्री विमल हर्ष गणि ओं श्री कल्याण विजयगणि ओं श्री सोम विजय गणिभिः प्रणता भव्य जनैः पुजयमानाशिवरं नन्दतुं ॥ विखता प्रशस्तिः पद्माणंदगणिना श्री उत्तत नगरे शुभे भवतु ॥

### श्री कापड़ा पाइवेनाय।

( 931 )

संवत् १६७६ वर्षे वैगाखसित १५ तिथी सोमवारे स्वाती महाराजाधिराज महाराज्यी गकसिंह विजय राज्ये जकेशे रायलारवण संताने मांडागारिक गोत्रे अमरा पुत्र भांना केन भार्या भगतादेः पुत्र रत्न नारायण मरसिंह सोठढा पीत्र तारा चंद खंगार-नेमि दासादि 'परिवार सहितेन श्री श्रीकर्पटहेटके स्वयंभु पार्श्वनाथ चैत्ये श्री पार्श्वनाथ ....... सिंह सूरि पहालकार श्री जिन चंद्र सूरिभिः सुप्रसन्ती भवतु ।

#### म्रलबर।

अलवर राज्यकी राजधानी यह छोटा और मुन्दर शहर है।

( 982 )

सं १२५५ माच सुदि ६ - - - - ।

( 983 )

सं० १२८२ वै० व० ५ गुरौ श्री - - वंशे पिता मही प्याऊपिउ पितृ सीला श्रेयोधं पुत्र नाग दिन् - न भा० जागन्न मातृ एतेन सहितेन श्री पादर्वनाथी विवं कारितः। प्रतिष्ठित श्री पादर्वनदेव सूरिभिः।

( 984 )

सं० १३०३ वर्षे माच सुदि - - सोमे देवानं हित गच्छे श्री० १ माला आर्या सिंगार देवो पुण्यार्थं सुत हरिपालादिभिः श्रो शांतिनाथ विष्यं कारित प्रतिष्ठित श्री सिंहदत्त सूरिभिः।

(-985)

सं॰ १३२४ वैशास सुदि ३ यसपति इलेन साणे छोता - - - = -

(986)

सं॰ १३७८ केष्ट विद ५ गुरु श्री उपकेश गच्छे लिङ्ग -। गोत्रे - - - सा॰ सिंप घर सिर पाल प्रार्था पुत्र कील्हा मुणि चंद्र लाहढ वाहढादि सहिताम्यां कुटुम्ब श्रेयोपं श्री गांतिनाय बिंब का॰ प्रति॰ श्री कक्क सूरिभिः। (987)

सं० १४८० वर्षे फागुण सुदि १० - - उ० छत्रवाल गोत्रे सा० तिहुणा पु० सोना भा० सोनादे - - - - - शांति नाथ विद्यं - - - - -

( 988 )

सं० १२९९ वर्षे मागसिर सुदि ५ काकरिया गोत्र सा० सघारण सरपुत्र सा० सांगा श्री आदिनाच बिवं करापितं श्री नयचन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

( 989 )

सं० १५०१ पोष विदि ६ बुधे श्री हुंबह ज्ञातीय परज गोन्ने ठ० कहुआ भा० कामल है सुत ठकुर पीमा भा० रूपिणी -- सुसीया पीमा सुत देवसी करमा देवसी भा० चमकू सुत लखमा घरमा घना वना देवी। करमा भा० गांगी लखमा भार्या भोली एवं समस्त परिवार सहितेन ठ० देव सिंघेन श्री संभय नाथ विंयं कारापित स्व पृण्यार्थं प्र० श्री सर्व सूरितेन ।

990 )

सं० १५०१ वर्षं माच विद ६ उपकेश ज्ञासी लोढ़ा मोत्रे सा० भार्या पूना पु० हांसा-केम निज पूर्वजा षेमधर मोहा प्रीस्वर्धं श्रो आदिनाथ विद्यं कारितं श्री सद्भवल्लीय गच्छे भ० श्रो देव सुदर सूरि पदे प्र० श्री सोम संदर सूरिभिः।

(991)

सं॰ १५१२ वर्षे फागुण सुदि १२ वृधे उ॰ ज्ञा॰ खढ़बढ़ गोत्रे सा॰ पाल्हा भार्या पाल्हीदे पुत्र सं॰ साद्य सायर सोठारय आत्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ दिवं कारितं प्र॰ श्री मलधार गच्छे गुण सुन्दर सूरिभिः। सं॰ १५१६ वर्षे अषाढ़ विद ६ शनी भरतपुर ज्ञा॰ डीघोडीया - - - सा जगसी सा॰ हर श्री पु॰ स॰ हापा स॰ घर्मा हापा घर्मा भा॰ खेहा पु॰ माहवा भा॰ गागी पु॰ नाथ घांदा युतेन श्री शांतिनाथ विद्यं का॰ प्र॰ श्री चैत्र गच्छे भ॰ श्री गुणाकर सूरिमिः।

(993)

सं० १५२६ वर्षे जेठ विद १३ मंगल वारे उपकेश जातीय नाहर गोत्रे पेता ए० रुहा प्रार्था रजलदे खुकांपर अमरा - - - श्री शांतिनाथ विव कारित प्र० श्री धर्मधोष गच्छे श्री महेंद्र सूरितिः।

(994)

सं• १५२६ वर्षे वैद्याख विदि ५ दिने उप॰ ज्ञा॰ वाष्ठत्य गोत्रे सा॰ - - दे पु॰ राउछ पु॰ सुर जल सीहा - - - मातृ पितृ पुन्यार्थं आत्म श्रेयसे श्रो वास पृज्य वित्रं करापितं प्र॰ उप॰ गच्छे ककु॰ संताने प्र॰ श्री कक्क सूरिभिः।

(-995)

सं० १५२७ वर्षे पोष विदि १ गुरौ श्री माल ज्ञातीय श्रेष्ठि जोगा भार्या स्नू सुत हेमा हरजाभ्यां पितृ मातृ निमित्तं आत्म श्रेयोधं श्री अजितनाय विवं का॰ प्र० श्री महूकर गच्छे श्री धन प्रभ सूरिभिः। मेलिपुर नगरे।

(-996)

सं० १५२८ वर्षे अषाढ़ सुदि २ सोमे श्री उकेश वंशे संख्याल गोत्रे सा० मेढ़ा पुत्र सा० हेफिकिन स्नातृ उधरण चेला पु० पोमादि सहितेन श्री शांतिनाच विवं का० प्र० श्री खरहर श्री जिन चंद्र सूरिभिः। ( **२९९** )

संवत् १५५८ वर्ष -- सु॰ ११ गुरी उपकेश ज्ञातीय श्री रांका गोत्र साण तथ सुत साव्यू-हडेन महराज महिय - - युतेन आत्म श्रेयसे श्री मुनि सुब्रत स्थामि विवंकारित प्रतिष्ठितं श्रीमदूकेश गच्छे श्री कमुदाचार्य संताने श्री कक्कसूरि पहे श्री देव गुप्त सूरिभिः।

( 998 )

सं० १५६१ वर्षे पोस विदि ५ सोमे ओश वंशे छोढ़ा गोत्रे तउघरी छाघा भार्या महाण सु० प्रेम पाल - - सुष्ठावकेण - तेजपाल श्रेयोधं श्रो अञ्चल गच्छे श्री भाव सागर सूरिणामुपदेशेन श्री आदि नाथ विवं का० प्र० श्री र - -

( 999 )

सं० १६६१ वै० सु० ज० भ० सचटी - - - ।

( 1000 )

सं० १९३१ मोघ शुक्ल पक्षे द्वा॰ तिथी १२ बुधे श्री ऋषभ जिन विबं कारित-छाउँ नगर वास्तव्य श्री संघेग मलधार पुनिमयां विजय गच्छे सार्वभीम भहारक श्री जिन चंद सागर सूरि पहालंकार सोमित श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं मध्यन मध्ये।

#### पटना म्युङ्यम ।

(525)

संवत् १८७२ शाके १७३६ प्रवर्तमाने शुभ ज्येष्ठमासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथी सोमदिनं श्री व्यवहार गिरि शिखरे श्रीशांतिजिन चरण प्रतिष्टितं भट्टारक श्री जिनहर्ष सूरिभिः॥ (634)

संवत् १८११ वर्षे शाके १७७६ शुचि ॥ ० दिने श्री शांतिजिन पाद न्यासः । प्रतिष्ठितः स्वरतर गच्छ भट्टारक श्री महेन्द्र सूरिभिः सेठ श्री उदयचंद भार्या पास कुमारजी ॥

### उपसंहार।

सर्व शक्तिमान परमात्माके कृपासे यह "जैन लेख संग्रह" एक सहस्र लेख सहित वर्षत्रयम समाप्त हुआ। इस संग्रह के लेखों के गुण दोप विचारको आवश्यकता नहीं हैं। जैनियों को प्राचीन कीर्ति संरक्षण ही मुख्य उद्देश्य है। मुद्राकरके दोष से, संशोधनकर्ता के प्रमाद इत्यादि कारणों से छपाई में बहुत अशुद्धियां रह गई हैं। प्रथंना है कि विद्वज्जन अपराध क्षमा करें और सुधार कर पढ़ें। और पाठक जनों से निवेदन हैं कि बहुत सी अशुद्धियां मूल में ही बिद्यमान है, जिसको सुधारा नहीं गया है। पाठकों के सुगमताके लिये ज्ञाति, गोन्न, गच्छ, आचार्यों की अकारादिक्रमसे तालिका भी दी गई है। जिन सज्जनों ने "संग्रहमें" मदद दी है उन सभीका मैं कृतज्ञ हूं। यदि यह संग्रह जैन भाई आदरसे ग्रहण कर मुक्ते अनुग्रहीत करें तो इसका दूसरा भाग शीचू प्रकाशित करने का उत्साह बढ़ेगा। अलमित विस्तरेण।

कलकता ई० सं० १८१८ संग्रह कत्तां

# श्रावकों की ज्ञाति-गोत्रादि की सूची

| ज्ञाति-गं                        | ोत्र                               | ले <b>खांक</b>      |     | ज्ञाति-गं | वि      |          | संख             | ांक            |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|---------|----------|-----------------|----------------|
| ओसवाल-                           | <b>१</b> १, १८, २४, ३५,            | 88, 49, 48,         | ſ   | वायचणाग   | •••     | •••      | <b>90</b> ,     | <b>પર્વર્દ</b> |
|                                  | 98, 814, 8014, 808x                | ११५, १२३,           | 3   | भाईचणा    | ***     | • • •    | 438,            | ६२३            |
|                                  | <b>१३३,२</b> १२, २२६, २३८          | , <b>২৬২, ২</b> ६३, | l   | बाइंचणी   | •••     |          |                 | F-12           |
|                                  | <b>२६६, २९७, २७६,</b> २८६          | , इल्ह्, ४०१,       |     | भाभू स०   | ***     |          |                 | <b>? • 9</b>   |
|                                  | ४०३, ४०६, ४२९, ४१६                 | , ४२०, ४३१०         |     | उचितवाह   | •••     | ar ab 4g |                 | 198            |
|                                  | <b>४४</b> ५, ४५०, ४६०, ४६४         | કે, ૪૭५, પૂર્દ્દ ,  |     | कटारिया   |         | 9 = +-   | <b>14.</b> 839. | ୫୭୫            |
|                                  | ५७०, ५७८, ५८८, ५६२                 | , ५६७, ५६८,         |     | कठउड      | * * •   | ٠, ٧     |                 | <b>৫</b> ঽঽ    |
|                                  | <b>६</b> 08. ६३५, ६६२, <b>६</b> ६५ | ५ ६६८, ६७२,         |     | कंठउतिया  | * - +   | * # 4    |                 | <b>3</b> 58    |
|                                  | ७०५, ७०७, ७०६, ७११                 | , ७३१, ७३६,         |     | कठारा     | ***     | ***      |                 | 960            |
|                                  | ७६५, ७६६, ८०४, ८१८                 | , ६२१, ६२७,         |     | काकरेचा   | * * *   | * * *    | to,             | ८२४            |
|                                  | हक्प, हक्द, टर्स्ट्                |                     |     | काकरिया   | * • •   | ÷.       | £8. ₹914,       | <b>CC</b>      |
| ओस                               | ा <mark>वा</mark> ल [ लघुशाखा      | ]                   |     | कातेख     | 9 # c   | •••      |                 | 5.9.7          |
| _                                | ীয়                                |                     |     | कावेडीया  | * * *   | 2 4      |                 | 988            |
|                                  | ( <del>)</del>                     |                     |     | कुहा ह    | ***     | * • •    | ₹₩3,            | < 34           |
| गांभी मोती                       | ***                                | ६५२                 |     | कुर्कट    | 6 6 4   | ***      |                 | 200            |
| नागड़ा                           | 3.64                               | इपष्ठ, इपप          | - ₹ | कोठारी    |         | •••      | <b>?34</b> ,    | 365            |
| ओस                               | वाल [नृदुशाखा                      | ]                   | į   | कोष्टागार | 4 # 1 , | • • 7    |                 | <b>É</b> 1814  |
|                                  |                                    | ,<br>,              |     | सहबद      | 6 v #   | • • •    |                 | 933            |
|                                  | 45, <b>39, 993,</b>                |                     |     | राणभर     | ***     | * 4 *    |                 | ६२१            |
|                                  | ५२ई, <b>६</b> ५२ <b>, ६५</b> ६     | , <i>440</i> ;      | 1   | गह्लडा    |         | w # #    |                 | २६०            |
| 34                               | ोसवाछ [ गोत्र ]                    |                     | {   | गहिलदा    |         | 4 ♦      |                 | 40             |
| भादित्यनाग                       | 40, 898                            | , ६२५, •२६          | 1   | गेहलडा    | R + W   | * * *    |                 | فعياه          |
| <sub>ः</sub> , शिर <b>नेडी</b> र |                                    | 380                 |     | गार्ह्या  | ***     | < 4 t    | <b>9</b> 43,    | ६६८            |

| लेखां <b>क</b>                    |       | ा-गोन्न          | झारि          | लेखांक           |         |             | ज्ञाति-गोत्र           |            |
|-----------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|-------------|------------------------|------------|
| १२                                | •••   | ***              | तिलहरा        | २४७, २४१         | पु, २०८ | ५६-६२,      | गांधि …                |            |
| ye                                | •••   | * * *            | तीवर          | ६ंख्रद, ७५२      | ह, ४२५  | २५५,        |                        |            |
| 99                                | •••   | 100              | दणवर          | 349, ८२०         | 921     | •••         | गुगलिया                |            |
| ४४, ५७, ६८, ८५, १४६               | 38, 8 | 100              | <b>त्रा</b> ड | ६, हइ, ४८५       | 1       | •••         | गोलर                   |            |
| , १६५, १६५-१६५, १७६               |       | १४८, १५८         | •             | १४२, ३४०         |         | # 2 4       | गोलेक्छा               |            |
| ः, २७४, ३०४, ३०६, ३३ <sup>६</sup> | •     | •                |               | 86               | ***     | ***         | च <b>त्तक</b> रिया     |            |
| ક, ૪૭૦, ૧૨૪                       |       |                  |               | <b>५.५</b> ६     | •••     | •••         | <b>चं</b> डलीया        |            |
| २२,१६                             |       | •••              | द्घेडिया      | ୟଥଞ୍             | ***     | ***         | <b>च</b> रविद्या       | 1          |
| <b>स्</b>                         |       |                  | दोसी          | 446              | ***     | ***         | योग्वेडिया             |            |
| 44                                |       | ж.               | भनेरिया       | ३०१, ५८१         | १८२     | ***         | चोर दीया               | 1          |
| ?<                                |       | •                | घाड़ेवा       | ६२२              | ***     | ***         | च्यालिया,              |            |
| 3.                                | •••   | • :              | श्रीर         | 408              | ***     | •••         | चोपड़ा                 |            |
| 9 <sup>r</sup> 4                  | • •   | ••               | <u> युह</u>   | <b>3</b> 54, 359 | 441     | 164         | चोपडा (गणश्रर)         |            |
| ··· <b>૨</b> ૬૬, ३৪               | ••    | **               | नवहस्ता       | <b>૪</b> ૨૧, ૪૩૬ | 3       | 896         | छजलानि                 |            |
| ··· 893, 88                       |       | v 4 •            | नाहरा         | F/9              | ***     | •••         | <b>छ</b> त्रवाळ        |            |
| प्र, ४६६, ४६२, <b>६</b> १।        | •     | ***              | नाइग          | ५३६, ७१२         | •••     | * * *       | <b>का</b> जन् <b>र</b> | 1          |
| हफ़्द, देहह, हह                   |       |                  |               | ३८२              | •••     |             | <b>হা</b> ৰ            | 71         |
| •••                               |       | * * *            | पमार          | 120, 800         | ***     | •••         | जहिया                  | . <b>§</b> |
| ***                               |       | •••              | ( पामेचा      | 33               | • • • • | ₹₩ <b>%</b> | जार <b>ः दि</b> या     | l          |
| ···                               |       | ₹ ♣ ₩            | पावेचा        | <b>ર</b> ર્ષ     | •••     |             | अमर                    |            |
| …                                 |       | , 4 4            | पालडेचा       | Ŋć٥              | • • •   | ***         | <b>जांग</b> ड़ा        |            |
| ••• २६४, २६                       |       | • • <del>4</del> | पीपाडा        | <b>६</b> २५      | •••     |             | आरउटा                  |            |
|                                   |       | ***              | पीहरेचा       | ¥                | •••     | * * *       | जाणेचा                 |            |
| ٠                                 |       | •••              | पासालेब       | £96, 946         | ·· &\$: | •••         | रप                     |            |
| ·-· 49                            | •     | • • •            | बन्छम्        | १२१              |         | •••         | द्रागा                 | ſ          |
| १२                                |       | ***              | वर द्वा       | ક્ષરક ,          |         | •••         | हागतिक                 | (          |
| ••• •••                           | •     | ***              | बर्द्धन       | ક્રક             | • •     | ***         | ढींक                   |            |
|                                   | •     | · · · ·          | बरहुडिय       | ४०८, ५३१         | 950     | • • •       | नातहर                  |            |

|                            | 4                |                  |                     |                            |                              |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
|                            |                  |                  |                     |                            |                              | •                  |
|                            |                  | £                | <b>#</b> ]          |                            |                              |                    |
| ज्ञाति–गो                  | <b>त्र</b>       | लेखांक           | ज्ञाति-गो           | স                          | 8                            | खांक               |
| बहुरा                      | ***              | . 606,886        | लोढ़ा ***           | ११२, स                     | १६, २१४, ३०                  | \$ P \$ P \$       |
| बुहरा                      | ***              | ५५६              |                     | ३२६, अ                     | <b>₹₹, ४४३, ४</b> 9          | E, £09             |
| साप(क)णा                   | *** \$681        | 93C, 988, E20    |                     | 993, 90                    | o, 176, 18                   | ०, हल्ट            |
| वावेला                     | e e e            | <b>४</b> २६      | वरबद                | 5 * 3                      | ати                          | २३                 |
| बांठीया                    | *n* p* 9         | \$50             | वलद्वि (राकाश       | वाबा) …                    | * * *                        | 24                 |
| श्रांभ                     | <b>44.</b> • • • | • 43             | ( बाहदा             | ***                        | •••                          | <b>ल</b> ३०        |
| बेंछाच                     |                  | • ५६४            | वहरा                | 0                          | 32. <b>93</b> 3, 53          | (4, <b>9</b> ξ9    |
| भणशाली                     | ••• • • •        | • • •            | बारहेचा             | <b>%</b> a ti              |                              | 3,9                |
| भंग                        | V t v s e        | . 469            | श्रास्त्य           | <b>\$</b> U.S.             |                              | 833                |
| भांकागारिक                 | Andrew v e e     | . 566            | विदाणा              | ***                        | 6 4 4                        | हंयद               |
| <b>संहारी</b>              | <b>*9, **0</b> , | , ५८७, ५६६, ६११, | श्रीराणी            | 300, 313-3                 | १५ <b>, ३३४,</b> ३४          | ૮, ક્ષુક,          |
|                            |                  | 34. e. c.        |                     | ३५३, ३५६, ३                | E 99 3E 8, 3E                | ų, <b>ą</b> ę 9,   |
| भूगि                       | au n s           | ****             | :                   | \$99, 398, 3               | 94, 200, 38                  | les 869            |
| भोर                        | દેવાં તુ         | . 905            | वेस्हस              | 9 # \$<br>%m.              | ***                          | 628                |
| भोढा                       |                  | . કદ્દેશ         | ं ( वैद्य,          | •                          |                              | 280                |
| भोगर                       | 50 条件 明 型        | . 498            | ( बेदमहता           |                            |                              | 442                |
| मंहोरा                     | dat vo           | 806              | बोहराकाग            |                            | 3º. s                        | E G G              |
| मं हो घरा <sup>.</sup>     | 745 ***          | ६०२              | मचीती               |                            | <b>-4</b> )                  | ४३, २६ <i>५</i> ०० |
| मिठडीया                    | *** ***          | £44, 603         | ्र सुचेत<br>सुचितित |                            |                              | ∌0 .<br>2.€        |
| मु(म)हणीत्र                | ***              | CRC, 608, 804.   | समर्हिया            |                            |                              | <b>4</b> 4 6       |
| 3( )                       | ***              | 869. 619         | मंखवाळ              |                            |                              | 48, हर€            |
| मुभाला                     |                  | 484              | स्र                 | • 5 •                      |                              | २१७                |
| माव्ह                      | ***              | <b>१</b> ६६, ३०५ | स्राणा              | *** <b>\$</b> \$. <b>2</b> | ात. <b>४१०</b> , ५१          |                    |
| रायज <b>हा</b> री          | ***              | 242<br>242       | संठोया              | ***                        |                              | इ <b>२,</b> ५६४    |
| रायजसारा                   |                  | 68 <b>9</b>      | सेठ (श्रेष्टि)      | 20-                        | ૨૬, ૨ <b>૩૩</b> , <b>૨</b> ૬ |                    |
| राका<br>छिगा               |                  |                  | सिंधाडीया           | ***                        | 1.02 1.441 g.                | <b>1</b> 58        |
| ळ्गा<br>ळूणी <del>या</del> | *#\$ 0 **        | £9               | सोधिल               | ***                        |                              | 83E                |
|                            |                  | ۲, ۷٤۶           | सोति                |                            | <b>9.1</b> s.                | sto                |
| लूसइ                       | . <b>s</b>       | ५'•र             | ्राम् <u>य</u>      | , A                        |                              | ***                |

|                                  |                   |                      |                         | ]              |         |                    |                                  |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| झाति-ग                           | াস                |                      | हेखां क                 | ज्ञाति-गीत्र   |         |                    | लेखांक                           |
| श्रीमाल—                         |                   | EE.                  | 900 90W                 | <b>फोफलीया</b> | ***     | ***                | ७३७, ८२३                         |
|                                  |                   |                      | 1                       | बद्दलीया       | ***     | 500                | , २३१, ३२१                       |
|                                  | १११, ११६, १       | १७, १२५              | , १२७, १३२,             | बहुरा          | ***     | ***                | 431                              |
|                                  | १८०, ६%9, 3       | (CĘ, 30 <b>9</b>     | , धरर, ४र३,             | भांहावत        | • • •   | •••                | 4.94                             |
|                                  | ४ <b>२७,</b> ४३०, | 339, 84 <del>3</del> | , ક્ષ્મુષ્ઠ, શ્રુકદ્દે, | भांडिया        |         | 9                  | २, २८७, ७६३                      |
|                                  | 356 BER!          | ४१८, ५०६<br>इ.स.     | , ५१०, ५१६,             | मडवीया         | • • 5   | ***                | <b>४</b> १४                      |
|                                  |                   |                      | , ५७२, ५७४,             | महता           | 42.4    | 149                | २१८, २६०                         |
|                                  |                   |                      | , ફ્લે, દેવર,           | महरोट          | ***     |                    | €.€                              |
|                                  |                   |                      | , इंस्ड, इंस्७,         | माथलपुरा       | •••     | an de de           | ११०                              |
|                                  |                   |                      | 3. 9£c, 988,            | मीठिपा         |         | c 4 4              | १८७                              |
|                                  | 27% C23,          | CFE, 801             | 0, 88%                  | चहकटा          | , er %  |                    | 863                              |
| भीमाळ ( लघुशाख                   | nt )              | 0 7 6                | २५, ६२९                 | साह            | 5 4 7   | d to t             | 96                               |
| श्रीमाल ( भृद्रशास्              |                   | • • •                | २६५, ६८५                | <b>मिंघू</b> ड | ***     | 8                  | 14, 1573, 1578                   |
|                                  | (गोत्र)           |                      |                         | श्री श्री      | 4 4 3   | રૂર્જ, સ           | દ <b>ર. ૬૬</b> છ, દેર્ક્         |
| गांबिलया                         | w # e             | <b>5</b> * 0         | ४१२                     | ,, ,, पन्टयस   | (गोत्र) | 6 e 3              | धुष्ट                            |
| <b>प्रे</b> बरिया                | g = 4             | o <b>4</b> 8         | २८४, ४१३                | प्राग्वाट (प   | 13 सा न | \ <b>૱</b> . ૧૫. ૪ | o. ૫૨, ૫૪, ૫૮,                   |
| - चंडातेबा                       | ***               |                      | <b>63</b> .2            | धारवाट ( प     |         |                    | ध, १०६, १५२,                     |
| अध्यद्भा                         | * P *             |                      | \$88                    |                |         |                    |                                  |
| जनग <u>र</u>                     | 4 9 A             | * * *                | १६३                     | :              | •       |                    | 62, 363, 344,<br>50, 900, 896,   |
| टांक                             | 3 4 *             | 6 4 4                | १३                      |                | ,       |                    | ୧୫, ୫୫୫, ୫୫६, -<br>୮୭ ଓଡ଼େ ଜଣ    |
| <b>इ.उ.ह</b> ा                   | 4.8.              | •••                  | 3,6                     |                |         |                    | टक्, अटअ, अ <b>ल</b> ई,          |
| <b>E</b> TT                      | y + •             | ***                  | 33                      | •              |         |                    | ३७, ५३८, ५४५।                    |
| दीसी                             | •••               |                      | भूहर्, १६६              | ·              |         |                    | हैं है, धूद्रप्त प्रहार,         |
| <b>धार्मी</b>                    | <b>P v s</b>      | . v •                | £ 34                    |                |         |                    | ξο, <b>ξξ</b> γ, ξξ9,            |
| भीजीद                            | ***               | ***                  | 4,2,0                   |                |         |                    | 300, 908, 9 <del>१३</del> ,      |
| नत्त्र् <sub>या</sub><br>तलुरिया |                   | * * *                | ६२४                     | 1              |         |                    | είς, 394, <b>434</b> ,           |
| गलुहरू<br>पाताणी                 | •••               | ***                  | 340                     | ,              |         |                    | <b>६४६, ६४६, ८५१</b> ,           |
| पापड                             | 334               | 444                  | 99                      | •              | १५३,    | eys, १२७,          | e <b>to</b> , e97, e <b>99</b> , |

|                |               |              | ţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |       |              | ,                                |
|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|----------------------------------|
| ज्ञाति-ग       | াস            |              | हे खांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ज्ञाति-गो                 | Ħ     |              | <b>हेखांक</b>                    |
| प्राग्वार (    | बृहुश         | ाखा)         | ४५५, ८५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नना                       | ***   | 48.0         | 14/5                             |
| [ गोड          | [ ]           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नागर                      | 484   | 45.0         | €3€                              |
| कोठारी         | 4 # #         | * 1 *        | ६४७, ६४८, ६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नारसिंह                   |       |              | •                                |
| मूलर           | •••           | 3 W W        | <b>अ</b> स्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [गोत्र]                   |       |              |                                  |
| दोसी           | 7 <b>4</b> u  | • • •        | 649, 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा रग <i>न</i> ः<br>वोरहेच |       | 44           |                                  |
| <b>सं</b> डारी | ***           | <b>4</b> 2 4 | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                         |       | V 1 4        | 99-2                             |
| मुंढलिया       | 5 F D         | ***          | ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नीमा                      | c 3 p | 正規作          | É                                |
| ळींचा          | 4 > 4         |              | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पल्लीवाल                  | ***   | • • •        | ६५७                              |
| अग्रवाल [      | अग्रो         | तक ]         | read or control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पापडीवाल                  | ***   | 418          | अह, इव्ह, द्रस                   |
| [ गो           | <b>ਕ</b> ]    |              | e de la companya de l | मंत्रिदलीय                | ( भह  | तियाण        | ) १८, २३६, ४८२                   |
| गांगळ्         | 140           | y as w       | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोत्र                     | 1     |              |                                  |
| गोयल           | ***           | 4.4          | 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उसियद                     | .1    | 5 · 1 · 5.   | • 8 5                            |
| विषठ           | 9 % \$-       | F = F        | 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जालवड<br>काणा             | 7 4 2 | * * *        | , <b>१६१, १३२,</b> २ <b>१</b> %, |
| वासिल          | * * 1         | * * *        | ঽঽঀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्यवस्था                  |       |              | o, 249, 894, 888                 |
| अनाल           |               |              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | काद्रस                    |       | 46.33        | 1 th                             |
| गो             | <b>a</b> [    |              | E P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाक्षक<br>घेवरिया         | 4 = 5 | £ a s        | <b>२८४</b> -                     |
| गोपल           |               | **3          | ર્9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चोपडा<br>-                | wwo   | 995. 95      | o, १८८, २४५, २५१                 |
| ₩.₹            | <b>.</b> e. u | ¥ 0 <b>4</b> | भूस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चोपडा (मंडन)              | 414   | 100          | ***                              |
| ्<br>खंडेलवाल  | * * *         | . 4 .        | क्षपूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चोपडा (श्युङ्गार          | )     | s <b>s</b> 7 | १७२                              |
| [ गोत्र        |               |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जीजीभाण                   | 491   | ***          | <b>%</b> E <b>ર</b>              |
|                |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जारह                      |       | 4 % <b>W</b> | 238, 246                         |
| गोधा           | <b>2</b> # ●  | ***          | પ્રદેવ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दान्हन                    | 4 4 4 | » ° 4        | å E                              |
| संडिल्लवा      | ख             | F 1 4        | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नुहर                      | 214   | 4 E #        | ž.                               |
| जेसवाल         | ***           | 124          | <b>३</b> २८, ४ <b>९</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नान्हडा                   | 5.23  | 6.9 %        | <b>१</b> ७२                      |
| [ गोत्र        | ]             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बालिडिया                  | 244   | 394          | 4.8.3                            |
| कष्टहार        | • • •         | ***          | <b>२</b> २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>मां</b> डिया           | * 4 > | 经银矿          | २८६                              |
| धक्रंट         | n s a         | ***          | टहेर, ८६७, २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | महता                      |       | ¢ 9 a        | \$6.2                            |

| ज्ञाति-गोत्र        |              |              | लेखांक        | ज्ञाति–गोत्र   |        |       | लेखांक              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------|-------|---------------------|
| मुंडतोड             | • • •        | ***          | ९७१, १७२      | षरज            | ***    | ***   | 456                 |
| ्र<br>रोहदिया       | •••          | ***          | १६०           | गोत्र (ज्ञाहि  | ा, वंश | ादि उ | रुलेख नहीं है)      |
| वायडा               | ***          | •••          | २१६           | उजाघल          | ***    |       | 660                 |
| वार्स्तिदीपा        | •••          | 154          | १ृह           | <b>उस</b> भ    | ***    | ***   | બ્લરૂ, હર્ક, દર્દરૂ |
| सयला                |              | <b>9 # 6</b> | १६२           | ओष्ट           | ***    | ***   | क्षक् <sub>र</sub>  |
| मारुहण              | ***          | ***          | 614           | काठड           |        | ***   | <b>૭</b> ૪૬         |
| मोट                 | <b>* c •</b> | 4 4 1        | 480, 665      | गोडी           | * * 1  | ***   | પૃદેહ               |
| राजपूत              |              |              |               | घोरवहांशु      | 4 * *  | ***   | CO's                |
|                     |              |              |               | जलहर           | ***    | ***   | ५७८                 |
| चाहमान              |              | » « <b>»</b> | ત્કક          | डोसी           | ***    | ***   | <b>\$</b> 20        |
| चौ <b>छुक्प</b>     | ***          | • • •        | ६४२           | दूताइ          | ***    | A * 4 | \$ <b>c</b> 8       |
| व्रतिहार            | 49.          | \$ B *       | १८५           | ঘাঁঘ           | 24+    | 6 + Z | १५८४                |
| राठउड               | ***          | 4 * *        | <b>983</b>    | कसला           |        | •••   | 94. E.              |
| सोलंकी              | * 6 6        | ₹ # ♦        | Give .        | मिश्रुज        | • • •  |       | १६२                 |
| लघुशाखा             | • • •        | * * 4        | 2.5.8         | मुहता          | . > /  | * * * | <b>£</b> 83         |
| वघेरवाल             | • • •        | 454          | २२८           | राउषा वरही     | • • •  |       | <b>यु</b> द्रहे     |
| गोत्र               |              |              | :             | रहुराली (!)    | 4 * *  | ***   | 48 <b>9</b>         |
| राय भंडारी          |              |              | 834           | वणागीआ         | 4.6 4  | V 4 4 | 498                 |
| राज महारा<br>शंखवाल | •••          |              | 929           | वषुराणा तुडिला | ***    | ***   | १•३                 |
| शानापति             |              |              | 5.24          | वालिडिया       | • • •  |       | १७७                 |
| यंड <b>ेक</b>       |              | 1 **         | दश्चर         | श्रवाणा        |        |       | ५८६                 |
| सीढ                 | •••          | ***          | 985           | पटवड           |        | +41   | 9દેસ                |
|                     |              |              |               | षांटरा         | ***    | ***   | ६१६                 |
| हु <b>चड</b>        | 38           | ५०७, ५५१, ५७ | ψ, \$6\$, 86¢ | संबवाहेचा      | ***    |       | 316                 |
| गोत्र               |              |              |               |                |        |       |                     |
| संगा                |              |              | ५०२           |                |        |       |                     |
| <b>मंत्रीश्वर</b>   | 5 £ #        |              | १६            |                |        |       |                     |
| रजीआण               | 963          | <b>8.0</b> € | £ 4           | بين حاد<br>د   |        |       | •                   |

# आचार्यों के गच्छ और संवत की सूची।

| संवत्        | नाम               | लेखांक                           | संवत्        | नाम           | लेखांक      |
|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|              | अंचल गच्छ         | 1                                | ,885         | श्री सुरि     | £3          |
| १८८७         | मेरतुंग स्०       | हेस्ट                            | नस्य         | कुंथकेसरि सु० | <b>२</b> ६५ |
| 1888         | ,,                | २                                | Flarat       | भाववर्धन गणि  | ७६२         |
| 6866         | जयकीत्तिं म्०     | 866                              |              | आगम गच्छ।     | 261         |
| १४८३         | <b>7</b> +        | £93                              | १४३८         | जयतिलक सू०    | 98G         |
| १५०३         | अयकेसरि सुठ       | ક્ષ્યક્ર<br>ક                    | १५०६         | हेमरत्न सुठ   | <b>3€</b> ₹ |
| <b>१</b> ५09 | n <b>5</b>        |                                  | १५१२         | **            | <b>૭</b> ૪૨ |
| १५०६         |                   | 367                              | 8439         | शीलरत स्०     | 898         |
| १५२२         | .,                | १२३                              | ६४६०         | जिनरत्न स्३   | 900         |
| १५२३         |                   | . ५२<br>४ह                       | 814814       | पाद्यम स्०    | 860         |
| <b>१५30</b>  | <b>7</b> :        | र्वहरू<br>रहेश्व                 | १५२७         | देवरत स्०     | y tags      |
| <b>१</b> ५३१ | <b>73</b>         | ્દ્રહ<br>દુર્દેપાદ્રં <b>હ</b> સ | 6484         | सोमरत स्॰     | * 223       |
| <b>943</b> 7 | 39<br>25          | १०४<br>१०८                       | 61.91.       | भानंदरत स्०   | ***         |
| 843 E        | <b>91</b>         | ****                             |              | उपकेश गच्छ।   | ÷4          |
| 814148       | सिद्धान्तसागर मू० | 996                              | <b>१</b> २५६ | कक सू         | <b>9</b> 02 |
| १५६१         | भावसागर स्        | 233                              | १३५३         | देवगुप्त स्०  | <b>१</b> २१ |
| १५६५         | <b>&gt;</b> 9     | 4,86                             | 8809         | कक स्०        | 80 <b>0</b> |
| 6498         | 9,9               | 400                              | १४४५         | म्यिन सूर     | 84.0        |
| १५७६         | 39                | २६२                              | १४७१         | देवगुप्त सु०  | 35%         |
| 9839         | कल्याणसागर सूठ    | 309-3831833                      | १४८०         | सिद्ध सू0     | 99          |
| <b>१</b> ८५६ | धर्ममुत्तिं स्    | • • • • • • •                    | १४८५         | ,,            | 360         |
| १६२१         | रत्नसागर स्०      | <b>ક્ષરાદ્</b> ષકાદ્વેપ          | १४८८         | 39            | 14,40       |
| <b>1889</b>  | श्री सूरि         | ई२८                              | * 9HE'4      | 37            | 438         |

| संवत्             | नाम             | लेखांक           | संवत्          | नाम                          | लेखांक         |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| ·                 | देवगुप्त स्     | २३८              | १५८३           | देवगुप्त स्०                 | ६६८            |
| 8889              | कक सूर          | <b>२१६</b> ।४७१  | 6203           | कतः स्०                      | 263            |
| 6388              |                 | 93               |                | उत्तराध गच्छ।                |                |
| १५११              | »*              | <b>४०</b> १।६२३  | 24.00          |                              | <b>8</b> 89    |
| १५१२              | 94              | ৸য়য়            | १६८०           | ऋ० ताराचन्द                  | \$ c.J         |
| १५१५              | 9,              | ५५८              | T              | [क] छोलीवाल गच्छ ।           |                |
| ₹4 <b>9</b> €     | <b>,y</b>       | <b>पुरावर</b> हे | <b>. १</b> ५५8 | विजयराज सू                   | <b>汽车</b> 器    |
| १५२४              | 99              |                  |                |                              |                |
| <b>१५२</b> %      | सिद्ध स्ट       | 49               | :              | कडुआमति गच्छ ।               |                |
| १५२६              | कक्र स्०        | * * * *          | १६८३           | ***                          | <08            |
| १५२८              | देवगुप्त स्०    | हेस्द            |                | कमलकलसा गच्छ।                |                |
| १५४६              | <b>5</b> †      | 30               | 9960           | रत सू०                       | # 9 <i>0</i>   |
| १५४६              | 99              | ફક               | 1000           | कमलविजय गणि                  |                |
| १५५६              | 39              | 980              | :<br>: १७६१    | विजयमहें द्र यु॰             | 903            |
| Status.           | 4.9             | \$ 8.9           |                | ड्मरविजय गणि                 | ì              |
| <b>\$3</b> 14.8   | <b>3</b> %      | 485              |                | क्रघार्षि गरछ ।              |                |
| <b>१</b> ०५६      | <b>有家 程</b> 0   | <b>१७</b> २      |                |                              |                |
| J1462             | देवगुप्त स्     | १२८।४१७          | 3089           | प्रसन्नचंद्र स्              | <b>ધ</b> રર્દ  |
| १७६३              | ••              | 20               | . ६५०३         | जयरोखर सू॰                   | <b>५८६</b>     |
| 3649              | मिद्ध मूर       | 98               | १५०६           | नयचंद्र स्०                  | <i>६८</i> ।३६७ |
| Que total         | **              | 8146             | •              | कोरंट गच्छ।                  |                |
| 9538              | देवगुप्त स्ट    | <b>१</b> २८      | १३४०           | नन्नसू० सं० )                |                |
| BENE              | सिद्ध स्        | <b>E80</b>       | : ( < 3 0      |                              | 880            |
| १५०१              | कुंकुम सूर      | 930              |                | ककस्⇒ पर्टे }<br>सर्वदेव स्o | 16.            |
|                   | विवंदणीक गच्छ।  |                  | १४७२           | सार्वदेव स्१                 | 965            |
|                   | (उपकेश)         |                  | १५०६           | 34                           | 219            |
| ti. Da            | भनं <i>स्</i> ० | १८               | १५'५३          | ***********                  | . 39           |
| १५ <del>२</del> ७ |                 | , i              | १५७६           | कक सू०                       | ६०३            |
| र्५६६             | कक स्०          | ĘĖG              | 1400           | and Ma                       | 4 3            |

|                |                                       |                       |        |               | •               |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
|                |                                       | [ 11-                 | . 1    | •             |                 |
| संवत्          | नाम                                   | <b>हे</b> खांक        | संवत्  | नाम           | लेखांक          |
|                | खरतर गच्छ                             |                       | १५३६   | 77            | रताष्ठदर        |
| 6965           | जिनचंद्र स्०                          | * :                   | 66     | जिनसमुद्र सू० | 693             |
|                | हरिप्रभगणि (                          | * ·                   | e430 - | 39            | 934             |
|                | मोदम् रिंगणि                          |                       | १५४८   | +3            | २२०             |
|                | हर्पम् सिंगणि                         |                       | १५५१   | 25            | <del>કર</del> ્ |
| १४३८           | जिनराज स्०                            | * : <b>?</b> ??       | १५५३   | **            | 863             |
| १४४१           | 9>                                    | £84                   | १४४८   | जिनहंस सूर    | , 90            |
| <b>88</b> 48   | <b>"</b>                              | ५८३                   | १५६०   | 79            | 889             |
| १४६६           | जिनवद्धंन सु०                         | 2 2                   | १५६३   | <b>99</b>     | 268             |
| 8838           | जिनभद्र स्                            | 844                   | १५६५   | 99            | १८७             |
| - <b>१</b> ४८४ | 99                                    | 295                   | १५६८   | 99            | 3561353         |
| १४६५           | 39                                    | 294                   | ₹49€   | 2'            | <b>ध</b> र      |
| १४६७           | . 97                                  | 4                     | १५७१   | 99            | e E e           |
| १५०३           | 97                                    | <b>£</b> 20           | १६५६   | जिनचन्द्र स्० | 950             |
| <b>१</b> ५३४   | 3*                                    | 939                   | १६५७   | 25            | 83              |
| 8408           | <b>"</b>                              | २१४।४७३।७६७           | १६६७   | 37            | 473             |
| १५०६           | <b>»9</b>                             | 40819371933           | १६६६   | <b>37</b>     | 983             |
| *422           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२१                   | 9886   | <b>31</b>     | <b>93</b> %     |
| १५१२           | 9.9                                   | 890                   | 3338   | 13            | 393             |
| 8484           | 15                                    | १२६१७५६               | १६७६   | जिनरत स्०     | 543             |
|                | जिनचन्द्र सू०                         | 80                    | 9 69 9 | जिनराज सू०    | ७३११२८११७८७     |
| 8489           | 99                                    | <b>વ</b> લ્ફ          | १६८६   | 99            |                 |
| 3846           |                                       | ।२१५। <b>२१</b> ७।४१६ | : :    | उ० सभयधर्म    | 298             |
| 1446           | <b>.</b>                              | २१८। ६१०              | १६८८   | "             | १७६             |
| १५२८           | 75 (1986)<br>1 (1986)                 | 34                    | १६६०   | जिनराज स्०    |                 |
| १५३२           |                                       | १०७                   |        | उं कमल लाभ    | .               |
| १५३४           |                                       | <b>કક</b> ષ્          | *      | पं0 लम्बकी सि | }               |
| 1114           |                                       | 460                   |        | यं शजहंस      | 150,            |

| १८१५<br>६६२<br>२५४<br>२५७<br>२५८<br>२५८ |
|-----------------------------------------|
| २८ <b>४</b><br>१४४<br>२५७<br>२५८        |
| १५४<br>२५७<br>२५८                       |
| २५ <u>७</u><br>२५८                      |
| २५८                                     |
|                                         |
| ક <b>ર</b> હ                            |
| <b>४१</b> ६                             |
|                                         |
|                                         |
| 01428                                   |
| પૃક્ક                                   |
| १६२                                     |
| <b>4</b> 23                             |
|                                         |
| <b>६</b> ।२9३                           |
| २४५                                     |
| 204                                     |
| २०२                                     |
| 203                                     |
|                                         |
| £39                                     |
| ~~~                                     |
|                                         |
|                                         |
| é.s                                     |
| 205                                     |
| ÉC                                      |
| 8<0                                     |
|                                         |

| संवत्        | नाम                                     | लेखांक              | संवत्        | नाम            | <b>हेखां</b> क         |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|
| १८८८         | जिनअक्षय स्० पहें )                     |                     | <b>१</b> ५०३ | अरपहीयगच्छ     | 386                    |
|              | जिनचन्द्र स्•                           | 383                 |              | उद्यनन्त्र स्० | 3                      |
| 6563         | जिनमहेंद्र स्०                          |                     | १५३२         | सागरनंद सू०    | No. of Co              |
| •            | कुरालचन्द्रगणि                          | २००।३४५             | 144          |                | 1462                   |
| 8600         | जिननंदिवर्द्धन स्॰                      | ********            |              | सपा गरछ।       |                        |
| **           | बाव विनयविजयं शिष्य                     | २४२।२४३।            | १४७५         | सोमसुंदर स्०   | १३१                    |
|              | पं० कीर्त्युंदय                         | २६३-२६ 9            | १४८५         | 99             | <3£                    |
| १७११         | जिनमहेन्द्र स्ः २४४                     | , <b>२६८।</b> हे ३४ | १४८६         | 17             | સર્ફ ક                 |
| * 6 7 2      | 99                                      | ३६ं६                | १४४६         | 99             | 900                    |
| <b>†</b>     | मु० भोहनचन्द्र                          | <b></b>             | <b>181</b>   | •9             | 4431903                |
| १६२६         | जिनकत्याण स्                            | ५२८                 | 1856         | रत्नसिंह स्०   | *63                    |
| १८७३         | जिनरत स्०                               | ५२७                 | १४६३         | 39             | £ &                    |
|              | चन्द्र गच्छ ।                           |                     | १४८३         | भुवनसंहर स्॰   | <b>494-69</b> 8        |
| <b>***</b>   | पूर्णभन्न स्:                           | 888                 | 6800         | हेमहंस स्०     | 984                    |
| 114.         |                                         |                     | 9880         | ,              | \$\$                   |
|              | चंद्रप्रभाचार्य गच्छ ।                  |                     | १५०७ -       | * *            | ६२२                    |
| £ 4 € 0      | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 被快费                 | १५०१         | मुनिसुन्दर स्० | 904                    |
|              | चित्रवाल गच्छ।                          |                     | 8403         | जयचन्द्र सू०   | र्सकाहर द              |
| १५०६         | मुनितिलक स्०                            | २१३                 | १५०४         | 2.4            | <b>£ % £</b>           |
| 1405         | 5,                                      | 299                 | 8400         | उदयनंदि स्०    | 893                    |
| १५१३         | दोणाकर सूठ                              | 909                 | ,,           | रत्नशेखर सूठ   | 834                    |
| १५२७         | सोमकी सिं मू०                           | धु३२                | १५१०         | 39             | श्रादशकाउप             |
| १५४८         | सोमदेव स्०                              | £64                 | १५१२         | <b>3</b> 91    | 8:4                    |
| 144          | रत्नचंद् सु•                            |                     | 94.23        | 95             | e ę c                  |
|              | वार तिलकचंद्रमु०                        | £\$ 3               | १५१४         | <b>99</b>      | २७६।७४२                |
|              | चेत्र गच्छ ।                            | 1                   | <b>१५</b> १५ | 3 <sup>9</sup> | <b>अंग्रहाहक</b> ्रावस |
| 977          | अजितक्व स्                              | <b>834</b>          | १५१६         | 73             | ३१२                    |
| 1779<br>Mana | गुणाकर स्                               | रटर                 | 1913         | रत्नसिंह स्॰   | 34                     |

|                              |                           | Γ                      | m - J        |                 |            |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------|
| संवत्                        | नाम                       | <b>लेखांक</b>          | संवत्        | नाम             | लेखांक     |
| 44.85                        | विजयतिलक स्॰ प            | È,                     | १५३६         | 75              | 830        |
|                              | विजयधर्म स्०              | 959                    | १५४६         | <b>\$\$</b>     | 356        |
| (५१७                         | लक्ष्मीसागर मुङ           | ५८०।४८३                | १५५१         | <b>3</b> ,      | 9:5        |
| <i>રુંબર્ફ</i>               | <b>5</b> 4                | 8,634                  | १५८५         | सोमरत स्ठ       | ८६०        |
| । ५२१                        | ÿ <b>9</b>                | ક્ષકાય <b>3</b> ય      | 8490         | ***             | 828        |
| १५२२                         | <b>3</b> 7                | 428                    | <b>१</b> ५५२ | सोमसुद्धर सृव   | }          |
| <b>१</b> ५२३                 | 93                        | 98                     |              | इन्द्रनिद्द सू० | 802        |
| <b>१</b> ५६७                 |                           | इद्देश्य८३। <b>५६०</b> |              | कमलकलश सृ       |            |
| १५२५                         | <b>3</b> 8                | શ્રુટ્સ ફેર્સ          | १५५३         | हैमविमल सू०     | ¥4.        |
| १५२५<br><b>१</b> ५२ <b>७</b> |                           | 3561295                |              | कमलकलश सुव      | ` ` `      |
| (4,4.5<br>(4, <b>2.</b> 6    | 9.,                       | ६६३                    | *長のま         | कमलकलश सृ       | £84        |
| (A) * .                      | 47<br>39                  | <b>७</b> ०।४८५।६२४     | 2448         | हेमविमल स्      | 460        |
| (4 <b>3</b> %                | 39                        | 933                    |              | %               | •          |
|                              |                           | <b>4८</b> ।३६६         | १५६४         | <b>*</b>        | **         |
| (433<br>(433                 | *9                        | <b>३</b> ६ं।५३         | <b>१</b> ५६६ | **              | २७१        |
| (428                         | <b>&gt;&gt;</b> .         | 4.90                   | 84.36        | 99              | €8€        |
| (4 <b>34</b><br>*****        | y <del>ÿ</del>            | ३५१४४६                 | \$40€        |                 | 1          |
| रपदर्                        | 9 <b>3</b>                | अद् <u>ष</u>           |              | पं• अनंतहंसगणि  | )          |
| 433                          | ***                       | <b>२६</b> २            | इंतेखं०      | वनरस सूठ        | ५६३        |
| 1738                         | Short and the said of the | \$\$0                  | 3049         | सीभाग्यसागर सू० | 253        |
| 1453                         | हमसमुद्र स्               |                        | १५७६         | राजरत सूठ       | २०४        |
| (५२१                         | ,,                        | 883                    | र्पट्र       | खनरद्ध सू०      | ६१८        |
| <b>y</b> >                   | सोमदेव सु॰                | 888                    | १६०३         | विशालसोम सू०    | १५३        |
| 93                           | <b>उद्</b> यवहाम स्०      | ५३६                    | 33           | बिजयदान सू०     | €8€-€8€    |
| <b>५</b> २७                  | जिनरत सू०                 | प्रदे                  | १६१२         | 53              | eye        |
| 120                          | 35                        | 344                    | १६१५         | हीरविजय सू      | \$10       |
| (५२८                         | क्षेमसुन्दर सृ०           | 343                    | १६२३         | <b>3)</b>       | 899        |
| 436                          | विजयरत सूठ                | <b>ई</b> ५३            | १६२८         | <b>39</b>       | €€9        |
| 1424                         | त्रयसागर स्               | ६८२                    | 6830         | <b>21</b> .     | ११।ए५३।ए२५ |

|              |                  |                 | 1                    |                  |                |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| संवत्        | नाम              | लेखांक          | संवत्                | नाम              | लेखांक         |
| 8€38         | हीरविजय सू०      | १२४             | 85,50                | जयसागर गणि       | 608166         |
| १६३८         | 15               | الم والم        | १६८४                 | विजयसिंह सू०     | 80             |
| \$683        | n                | हर्गाहरू        | १६८६                 | 3,               | <b>5</b> 36164 |
| १६४७         | >>               |                 | १६८७                 | . <b>9</b> 4     | ક્રયુ          |
| 5466         | विजयसेन स्० शि   | <b>)</b>        | 98.50                | * <b>9</b>       | وبري           |
|              | धर्मविजयगणि,     | \$ 9e {         | १६६३                 | 55               | <b>E</b> G     |
| <b>१</b> 583 | विजयसेन स्०      | <b>२२३</b> ।५०४ | १६६७                 | 9.9              | 88             |
| १६५२         | 28               | E 20            | १७०१                 | 39               | २०५१५०         |
| १६५३         | 93               | 963             | १७६२                 | चन्द्रकुशल गणि   | 33             |
| 6339         | 57               | १२०             | १७६५                 | विजयरत सूव       | <b>É</b> 8     |
| १६८६         | 35               | ८२६।८२७         | 9009                 | ,,               |                |
| <b>१</b> ६५३ | विनयसुन्दर गणि   | ७५२             |                      | जयविजय गणि       | 30             |
| १६५८         | कत्याणविजय गणि   |                 | १८०१                 | सुमतिचन्द्र गणि  | Ę t            |
| १६६६         | वा॰ रुब्धिसा० उद | (यसा०)          | 90=4                 | चीरविजय स्व      | १३             |
|              | सहजसाठ जयसाठ     | 862             | १८७५                 | विजयजिनेत् स्०   | 3              |
| 2339         | विजयसेन स्०)     |                 | १८७३                 | ***              | ,              |
| •            | विजयदेव सूर      | 924             |                      | पं० मोहनचिजय     | \              |
| १६७४         | विजयदेव सू०      | ५८१८५३          | ५६०३                 | पंठ स्विवजय गणि  | 3              |
| <b>१६७</b> ३ | ,,               | <b>४५२।७५</b> ० | <b>१६७३</b>          | विजयराज सू       | 98             |
|              |                  | ७५४।७८४         | 4.50                 |                  | 34             |
| १६८३         |                  | ५४२।८०५।६०६     |                      | कुतुवपुरा गच्छ।  |                |
| १६८४         | 39               | 203             |                      | [तपा]            |                |
| <b>१</b> ६८५ | * <b>*</b>       | ६३४             | <b>ર</b> બર્દ્દ      | इन्द्रनिद् सू०   | 445            |
| 9565         |                  | शदरपादरहाँद३७   |                      | • •              | 28<br>82       |
| १६८७         |                  | 48३१७५६         | 6436                 | प्रमोदसुन्दर सू० | 240124         |
| १६६४         | 9,               | १३०।६६६।६९०     | 8.446                | सीमाग्यनित् सू०  |                |
| 9900         |                  | 9921626         |                      | तावकीय गच्छ।     |                |
| र्थ०३        | "                | ५१४             | <b>१</b> ५७ <b>५</b> | शांति सू         |                |

|                   |                                            |                   | [ m ]       |                   |                |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| संवत्             | नाम                                        | <b>हेखां</b> क    | संवत्       | नाम               | <b>लेखां</b> क |
| ·                 | त्रिभविया गच्छ।                            |                   | १४८३        | सिंहदत्त सू0      | 428            |
| १धर०              | धर्मदेव स्० सं६                            | )                 | 848%        | चिनयप्रभ सूठ      | 868            |
| late              | धर्मरत स्०                                 | <b>}</b>          | १५१७        | गुणदेव सूठ        | 450            |
| •                 | देवानंदित गच्छ।                            |                   | १५२७        | सोमग्ज सू०        | ESE            |
| 2 % 4 %           | सिंहदत्त स्०                               | 828               | \$1405      | गुणवर्दन सू०      | 6.9.9          |
| १३०३              |                                            | 0; <b>№ 1</b> 5   |             | नाणकीय गच्छ ।     |                |
|                   | धर्मघोष गच्छ ।                             |                   | १२३५        | शांति मु०         | ट्यंस          |
| १४०६              | सागरचन्द्र स्०                             | 308               | १इ२३        | धनेश्वर स्०       | <b>ं</b> ह०२   |
| १४५८              | मलयचन्द्र स्व                              | ं हैं ०७          | Newspronds  | वीरचन्द्र सूत्र   | <b>K</b> &&    |
| १४५६ ।            | 99                                         | કર્0              |             | नाणवाल गच्छ।      |                |
| १४८२              | यद्मात्रीखर सृ                             | 84द। <b>8</b> हरू | 9435        | श्रनेश्वर स्०     | १०७            |
| १४६२              | 5.7<br>                                    | ५५२<br>५०६        | र ७ स.च     | निगमा विभावक गच्छ |                |
| 93                | महेंद्र सूर                                | ्र<br>५८७         |             |                   |                |
| १५०३              | विजयनरेंद्र सू०                            |                   | Sec. 12     | इन्द्रनंदि सू०    | ₹ <b>0</b> ₩   |
| \$'4,8'4.         | साधुग्त सू॰                                | <b>9.9</b>        | •           | पांल्लवाल गच्छ ।  |                |
| 6.450             | 95<br>************************************ | સંક્રમ            | <b>१५०%</b> | 140               | 1,99           |
| 9:400             | पद्मसिंह सू०                               | \$39<br>\$        | १५१३        | यश स्э            | 143.8          |
| 44.78             | महेंद्र सूठ                                | 395               | १५२८        | नभ स्॰            | *:3 E          |
| \$43E             | यसानन्द सू०                                | 950               | १५५८        | उ जीयण स्•        | ६७१            |
| \$ 19 <b>2</b> \$ | ्र<br>पुष्पवर्द्धन सू <sub>ं</sub>         | <b>४</b> ६२       | १६६८        | 中山龙 综合力 沙萨蘭       | ७२५            |
| <b>१५५१</b>       |                                            | ११०               | ६६३८        | *** 5.00 79       | 975            |
| <b>१</b> %44      | 9.7                                        | हैo <b>२</b>      |             | पवीर्य गच्छ ।     |                |
| 6.8,48            | भेदियार्दन सू <i>व</i>                     | *4£ C4            | \$409       | यशोदेव स्०        | <b>४१</b> २    |
| 31,448            | उद्यक्षम खूर                               | \$4               |             | पार्श्वनाथ गन्छ।  |                |
| 10.00             | नयसंद्र सू०                                | 55                |             |                   |                |
| १५८७              |                                            |                   | १७८६        | ***               | 396            |
| <b>\</b>          | नागेंद्र गष्छ ।                            | مار معاملات       | १८२१        | ***               | েই             |
| \$see             | b & 4                                      | 983               | १८३४        | जिनहर्ष सू०       |                |
| <b>्रिक्टर</b>    | रलप्रस सूठ                                 | हैं द ह           | 39          | भानुषन्द्र सुः    |                |

| संवत्             | नाम                 | लेखांक              | संवत्         | नाम             | लेखांक            |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                   | पिष्पल गच्छ।        |                     | ११८५          | यशोभद्र सू 🤈    | 908               |
| १२०६              | विजयसिंह स्०        | <b>५</b> ६६         | <b>*83</b> 6  | युद्धिसागर स्०  | 149%              |
| १४६५              | वीरप्रभ स्          | >9                  | १४४६          | हेमतिलक स्      | 44.0              |
| १४६१              | उदयदेव सू०          | ধই                  | 6848          | उद्यानंद स्     | # °a              |
| <b>१५१३</b>       | गुणरत्न स्          | 8.00                | १५११          | विमल स्०        | <b>e</b> 99       |
| १५३६              | अमरचन्द्र स्॰       |                     | १५१९          | उद्याभ स्०      | rece              |
| 2996              | धर्मप्रभ स्         | 秦野侯                 | \$19.8E       | वीर स्०         | 2081463           |
|                   | पूर्णिमा गच्छ ।     |                     | १५२०          | शीलगुण मू०      | ४२२               |
| १४७६              | जिनवहाभ मू०         | · **                | १५८्६         | गुणसुन्दर स्०   | 88%               |
| १५११              | जयमंद्र सूर         | र्द <del>्द</del> र |               | भावडार गच्छ।    |                   |
| £14814            | 13                  | έ <b>ર</b> α        | <b>4356</b>   | वीर मृ०         | 8 4 4             |
| 39                | महितिलक सू०         | ४:३                 | १५३२          | भावदेव स्ट      | £ 9 €             |
| <b>१५१</b> ६      | माधुरत मृ०          | ***89               |               |                 | 660               |
| \$4.98            | जयभद्र स्०          | ৪ঽ                  |               | भिवमाल गच्छ।    | V et              |
| १५२२              | विजयचन्द्र स्≎      | ૭૨                  | <b>?</b> **   | 0×6 4×4 400     | 688               |
| रूपस्य            | **                  | 3%                  |               | मलधारि गच्छ ।   | •                 |
| १५ <sup>२</sup> ७ | साध्युन्दर य्०      | 286                 | १२५०          | देवनंद स्०      |                   |
| १५३२              | 79                  | 456                 | 1396          | निसक स्०        | देश<br>इंट्र      |
| १५३१              | पुण्यग्न स्०        | L R                 | 68C4          | विद्यासागर स्   |                   |
| (463              | # # # ¥ # #<br>.b′; | 14,814              | <b>9</b> 1575 | गुणसुन्दर सु०   | 808<br>808        |
| 229               | मुनिचन्द्र स्०      | <b>6</b> 25         | र्५८ह         | गुणकीत्तं स्    | 823               |
| the c             | विनयचन्द्र स्०      | ६०४                 | १५५३          | धी स्०          | <b>४१३</b><br>४८४ |
| 1400              | मुनिरत स्०          | eq'e                | १५५=          | छक्ष्मीसागर सूर | <b>E</b> 84       |
|                   | प्रभाकर गच्छ।       |                     | १५७०          |                 | 468               |
| <b>५७</b> २       | लक्ष्मीसागर स्०     | 38.                 | 1400          | महाहडीय गण्छ।   | 300 60            |
|                   | ब्रह्माणीय गच्छ।    |                     | ak a          |                 | <b>*</b>          |
| 0000              |                     | E 5 9               | 8400          | नयकीर्सि स्ट    | E35               |
| 1,489             |                     | CES                 | Adde          | मितसुन्दर स्०   | H88               |

|              | नाम                | लेखांक             | सवत्          | जाम                    | हेसांक                                    |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------|
| संवत्        |                    |                    |               | विधिपक्ष गच्छ ।        |                                           |
|              | महुकर गष्छ।        | FEG                | 6,00,4        | जयकेशर स्              | <b>*</b>                                  |
| 6453         | धनप्रम स्          |                    |               | बृहुपोसल गन्छ।         |                                           |
|              | यशसूरि गच्छ।       | ofp                | १८८१          | आनंदसोम स्             | 15/4                                      |
| १२४२         |                    | जरण                |               | वृहद् गच्छ।            |                                           |
|              | रुद्रपल्लीय गच्छ । |                    |               | पं0 पदासनद्र गणि       | ८३३।८३४                                   |
| 1848         | देवसुन्दर ६०       | <b>५</b> ६१        | १२१४          | शातिप्रभ स्            | 902                                       |
| 9409         | सोमसुन्तर स्       | 250                | 6350          | जयमङ्गल स्             | <b>६८३</b> १६८४                           |
| १५१६         | 30                 | १२२                | 3959          | विनयचंद्र स्           | cyc                                       |
| 9424         | •                  | 938                | १४३३<br>१४३८२ | अमरप्रभ स्०            | 3,8                                       |
| १५३२         | गुणसुन्दर स्०      | ५७६<br>५०१         | 986£          | व्रम स्                | વહાર                                      |
| 4455         | ८० गुणप्रम         | अहल                | <b>१४६३</b>   | हेमचन्द्र स्०          | इं१८                                      |
| १६६१५        | भावतिलक स्०        | 360                | 8405          | महेत् स्व              | \$ = 9                                    |
|              | लुंपक गच्छ।        |                    | १५११          | रताकर सू               | २३                                        |
| १६२५         | उ० सागरचंद्र गणि   | 6861600            | १५१७          | महेन्द्र स्॰           | 414                                       |
| <b>१</b> ६३१ | अजयराज मृ०         | १८४।२०७            |               | सरवाल गन्छ।            |                                           |
| . 9 5 44     |                    | <b>२३</b> ५        |               | # # # ·                |                                           |
| 9 633        | अमृतचंद्र मू०      | १६८।१६७            | 1:10          | संहेरक गच्छ।           |                                           |
|              | विजय गच्छ।         |                    |               | 412/2011               | cą.                                       |
| 3984         | सुमतिसागर स्       | 935                | १२१८          |                        |                                           |
| 9529         | शांतिसागर स्?      | ् १६७ <b>।३</b> ४६ |               | सुमति स्रि             | <b>9</b> 1                                |
|              |                    | ५६।३६०।३६२         | 36.68         | ,,<br>mile 210         | oy.                                       |
|              |                    | हिटा३९०।३७२        |               | शांति स्०<br>सुमति स्० | <b>9</b> 4                                |
|              |                    | ८०।३८२।१०००        |               | शांति सू               | <b>V</b>                                  |
|              | विद्याधर गच्छ।     |                    | 1895          |                        | ¥                                         |
| १४५६         | च्दयदेव स्०        | <b>E</b> 25        |               |                        | 48                                        |
| 8438         | हमप्रत स्०         | 38                 | 68cë          |                        | N. S. |
|              |                    |                    |               | •                      |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | eren eren eren eren eren eren eren eren |              |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | [                                       | 9-1          |                       |                |
| संवृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | माम               | हेखां <b>क</b>                          | [िजनके       | गच्छोंके नाम नहीं।    | छिखे हैं।      |
| 6408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                | १५११२७८                                 | संवत         | नाम                   | नं 0           |
| 1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ईश्वर सूठ         | 988                                     | 222          | बलभन्न स्             | ૮૯૮            |
| <b>*43</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | साछि (शांति १) स् | क स्टब                                  | १०११         | देवदस्त स्व           |                |
| १५३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शांति सू०         | ७५१                                     | 9.543        | शांतिमद्र सू०         | 628            |
| 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91                | ८२४                                     | 6900         |                       | 232            |
| 6443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 <b>9</b> -      | ५६४                                     |              | पेन्द्रदेव स्०        | 393            |
| १५६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79                | ६६२                                     | 6686         | जिनचन्द्र स्र         | 252            |
| १५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                | ५६६                                     | 5650         | भहेश्वराचार्य         | 3⊂9            |
| 1405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5)                | ६१                                      | १२०३         | महंत स्१              | 224            |
| १५७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | साल सूर           | 180                                     | १२३०         | आनन्द सू०             | ८१२।८१३        |
| 2463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देश्वर सूत्र      | ८५२                                     | १२३१         | नेमिचन्द्र सू०        | € <b>१</b> ₹   |
| १६०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शांति स्          | € 94                                    | १२३४         | देव सू०               | 396            |
| १६४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उठ नयसुन्दर ए०    | 3                                       | १२३६         | बुद्धिसागर            | ĘoĘ            |
| १७२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवसुम्दर सूरि    | 384                                     | १२५१         | सुमति स्०             | ∠3€            |
| g <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जिनसंदर स्॰       | ७१६                                     | १२५७         | <b>महेच्छीराचार्य</b> | 8.C            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सागर गच्छ ।       |                                         | १२६८         | रामचन्द्राचार्य       | *              |
| 9.23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                         | १२७६         | पूर्णवन्द्रोपाध्याय   | ८१३,           |
| १८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अमृतचन्त्र स्॰    | 208                                     | 6368         | चन्द्र स्०            | \$ <b>c</b> \$ |
| 6 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शांतिसागर स्०     | ५६।७                                    | 8385         | भावदेव सू०            | 4.96           |
| 4.884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,                | ५२६                                     | १३६८         | धर्मदेव सू॰           | ६८३            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिद्धानित गच्छ ।  |                                         | <b>£05</b> } | मणिमद्                | ६८७            |
| १५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वेवसुन्दर सू०     | 469                                     | 6534         | हेमप्रम सूव           | ξŞ             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हुंबड गच्छ।       |                                         | १३७६         | महेन्द्र सूरि         | ५४५            |
| 943.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ·                                       | 9369         | महातिलक सूø           | tee            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिंघदस स्         | <b>£</b> 4                              | <b>१</b> ४२२ | स्रप्रम स्            | <b>CRE</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उ० शीलकुंतर ग०    |                                         | १४२६         | उदयानन्द सू०          | £ 9 8 ,        |
| and the Marian Control of the Contro |                   |                                         | १४३३         | गुणभद्र सू०           | 846            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         | १४३८         | जिनराज स्             | 282            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         | 1843         | जयप्रम सू०            | ६ए०            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         | *            |                       | 410            |

|                |                   | [ 4          | • ]          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| संवत्          | नाम               | नं०          | संवत्        | नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नं•         |  |
| •              | विजयप्रम स्॰      | \$\$         | १५३४         | श्री स्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>c</b> 22 |  |
| 6836           | विद्यासागर सू॰    | 468          | १५४०         | साधुरत स्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | egg         |  |
| १४८३           | सोमसुन्दर स्॰     | <b>પ</b> કર્ | १५४७         | श्री स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५६३         |  |
| 4864           | पन्न शेखर सूठ     | 489          | १५४८         | भ । हेमचन्द्र मृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 886         |  |
| इं8 <b>८</b> ६ |                   |              | <b>१५</b> ५६ | श्री स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२९         |  |
| १४८२           | सुविष्रम स्०      | ४६७          | १५६२         | साधुसुन्दर सृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 865         |  |
|                | नीरभद्र स्०       |              | १५६३         | श्री स्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24          |  |
| 186E           | हेमहंस सू॰        | ईपट          | 9460         | सुमतिरत सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 983         |  |
| \$238          | नरसिंह स्०        | £ 4 8        | १५८६         | सुविहित सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800         |  |
| ९४८६           | रक्षप्रभ स्०      | 890          | १६०५         | जिनभद्र सू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५१२         |  |
| <b>1360</b>    | हेमहंस स्०        | धरल          | १६१५         | तेजरत सू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26          |  |
| १४ए७           | नयचन्द्र सुः      | £EE          | ९६४५         | कनकवित्रय ग०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८१         |  |
| १५०१           | श्री स्व          | ch sand      | 8920         | शुसकीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | રહ          |  |
| 8403           | श्रो स्॰          | ५३२          | १७०२         | जिनचन्द्र स्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 986         |  |
| <b>१५०</b> ३   | नयचन्द्र स्०      | e 3          | 9990         | विजयानन्द सू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9</b> %  |  |
| 8962           | ध्री सूर्         | ३८३          | १७२१         | म० हीरविजय सू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | દખ્ય        |  |
| <b>१५</b> १४   | सर्वानन्द स्१     | १८२          | १७६६         | कुशविजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | State       |  |
|                | रत्नशेलर सूर      | รุ้ย<br>รู   | 8.938        | विजयऋदि स्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383         |  |
| * 4 <b>?</b> & |                   |              | १७८०         | कर्ष्र विजय ग०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <9          |  |
| 9496           | वाश्रमोदराज गणि   | ह३१          | १८४१         | धोसुन्दर सृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | É 9 3       |  |
| 1973           | द्यारत            | हर्द्र       | 9585         | शमृतधमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | રકર્દ       |  |
| <b>१५१८</b>    | पद्मानन्द स्॰     | 1,94         | <b>8</b> <8< | शमृतधर्म वाचनाचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०५         |  |
| १५१६           | उद्यव्हान स्०     | \$ 5 9       |              | विजयजिनेन्द्र सू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 964         |  |
| <b>६५२०</b>    | भ० विजयकी सिं स्१ | <b>૭</b> ૪૬  | 8563         | वा० चारित्रनंदि गणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 488         |  |
| १५२१           | सुविहित स्०       | 408          | १८८७         | विनचन्त्र सूठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>३</b> ४२ |  |
| /बन्दर्द       | साधुसुन्दर स्     | १२५          | 9865         | वा० चारित्रनन्दन ग०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>४३</b> ५ |  |
| 1329           | श्री स्०          | १५२          | 6083         | MIN MILE WAS A STATE OF THE STA |             |  |
| 1423           | भाषदेव सूर        | 468          | ,,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 814         |  |
|                |                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |

| संवत्                | नाम                          | <b>लेखां</b> क | संवत् |           | नाम        |             | <b>लेखां</b> क              |
|----------------------|------------------------------|----------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| <b>33</b>            | जिनमहेंद्र सूठ               | 880            |       | मूलसंघ    | । (सरस्    | त्रती गच    | छ ]                         |
| \$ 5 60              | 93                           | 3391838        | १५२३  |           |            | धानन्दि     | Ęcc                         |
| <b>*</b> E R D       | थमृतचन्द्र सूट               | ep             | १५२४  |           |            | पलकीर्ति    | 90                          |
| 7,                   | चा० सदालाभ                   | 88             | १५२५  |           | विमलेन     | _           | Ę                           |
| १७२४                 | सागरचन्द्र गः                | १७६            | १६०४  |           |            | न्द्रकीर्ति | <b>३</b> ३.                 |
| 3.5                  | उ० सदालाभ ग०                 | १७७            | 9800  |           | भ० शुक्    |             | 40                          |
| \$ #30               | सागरचन्द्र ग०                | 863            | १६३८  |           | मं0 मेह    |             | 22(                         |
| 985%                 | मुनिपय जय                    | १८२।१८३        | १६६०  |           | विदेकोर्   | _           | હાર                         |
| 4635                 | जिनमुक्ति सू०                |                | १६६६  | ***       | 6.5 1      | a si sp     | <b>ફ</b> ५ c                |
|                      | दालचंद गणि                   | २३३            | 8,900 | W # 40    | * # #      | * # 4       | Ae                          |
| *E4E                 | जितचन्द्र सू०                | १६३            | 9969  | W -7 40   | * * *      | 相相断         | Ęec                         |
|                      | मूलसंघ।                      |                | १७४६  | **        | ₹ंग छ      | * * 4       | £ x =                       |
| ne and we as         |                              |                | 88,40 |           | कानकक      | ोविं        | ***                         |
| 3859                 | गुणभद्र सू०                  | 366            |       | मलर       | संघ-नि     | दसंघ ।      |                             |
| १२४६                 | जिनचंद्र देव भ <b>ः</b>      | ३२३            | १४६०  | 0         | भः सक      |             | ે <b>ત</b> ે <b>ષ્ટ્ર ફ</b> |
| १५०३                 | देव कीर्ति                   | ₹9€            | 10.0  | Tray:     | संघ-का     |             | . J. 2. L.                  |
| १५०ध                 | जिनचन्द्र सू०                | <b>४</b> ७२    | 9.634 |           |            |             | £ 13 A                      |
| १५३५                 | विद्यानन्द                   | २८६            | १७३४  |           | त्रिभुवन   |             | ६४१                         |
| 29                   | भ० ज्ञानभूषण                 | 8-3            |       |           | काष्ट्रासं | घ।          |                             |
| >>                   | <b>?</b> 5                   | ५८३            | 8.3   | * * *     | *          | 4 + 3       | 1966                        |
| १५३८                 | ***                          | १५३            |       | काष्ट्रार | रंघ [माध   | पुर गच्छ    |                             |
| 19                   | ***                          | २८६            | १७३२  |           | भव स्व     | बन्द        | ***                         |
| <b>१</b> 48=         | भ० जिनचन्द्र देव             | 328            | १८८१  |           | जगत्की     |             | ₹8%                         |
| १५४६                 | भ० जिनचन्द्रदेव              | 36             | १६१०  |           | राजेन्द्रव | तीर्त्त देव | 329                         |
| १५५६                 | ac'                          | <b>४</b> ८५    |       | •         |            | Minimus     |                             |
| <b>१</b> ६२ <b>७</b> | सुमतिकीर्ति सू०              | 639            |       |           |            |             |                             |
| 1463                 | म• रक्षचन्द्र<br>जयकीर्ति उ० | १५६            |       |           |            |             |                             |